GOVERNMENT OF INDIA

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Central Archaeological Library

NEW DELHI

Acc. No. 80330

Call No. 901.0954421



80390

# धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र

के. एल. डल सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र



## R.K. Publications

Ambedkar Chowk, Railway Road Kurukshetra – 132118 के. एल. इल

Fair 18 9 01 10 9 5 1 15 17 01

Published by :-

R.K. Publications

Kurukshetra.

All Rights Reserved with the Author

Price: Rs.125.00

Printed at:

Mahajan Enterprises

5-A, Ram Nagar

Ambala Cantt

Phone No: 25010

| 1            |                                                   |         |   |   |    |
|--------------|---------------------------------------------------|---------|---|---|----|
| 157          |                                                   |         |   |   |    |
| -            |                                                   |         |   | * |    |
| 2            |                                                   | अनुक्रम | • |   |    |
| ×            |                                                   | -,3,-,- |   |   |    |
| 200          | 1, प्रस्तावना एवं आशीर्वाद                        |         |   |   | 1  |
|              | 2, दो शब्द                                        |         |   |   | 2  |
| 8            | 3. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र                        | -       |   |   | 3  |
| 45-2361-1076 | 4. नामकरण                                         |         |   |   | 9  |
| 7            | 5. तीर्थ यात्रा का महत्व                          |         |   |   | 12 |
| 1            | <ol> <li>धर्मशास्त्रों में कुरुक्षेत्र</li> </ol> |         |   |   | 14 |
| 2            | 7. श्री मदभगवद् गीता एवं कुरुक्षेत्र              |         |   |   | 16 |
| 5            | & कुरुक्षेत्र के सरोवर तीर्थ                      |         |   |   | 20 |
| / Klo        | 9. कुरुक्षेत्र के शिव तीर्थ                       |         |   |   | 26 |
|              | 10, पेहोवा के शिव तीर्थ                           |         |   |   | 31 |
| 15.          | 11. पृथुदक (पिहोवा) तीर्थ                         |         |   |   | 34 |
| scots        | 12, कुरुक्षेत्र के कूप तीर्थ                      |         |   |   | 41 |
|              | 13, वासन पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र             |         |   |   | 42 |
| 2            | 14. ब्रहाम्पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र           |         |   |   | 48 |
| AA Kar Books | 15. नारद पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र             |         |   |   | 50 |
|              | 16, भविष्य पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र           |         |   |   | 52 |
| £            | 17. सूर्यग्रहण और कुरुक्षेत्र                     |         |   |   | 55 |
| رالعزد بد    | 18. कुरुक्षेत्र की नंदियां                        |         |   |   | 64 |
| Ť            |                                                   |         |   |   |    |

| 19. कुरुधेत्र के बन                    |   | 73  |
|----------------------------------------|---|-----|
| 20. कुरुक्षेत्र के दशनींय मन्दिर       |   | 81  |
| 21. कुरुधेत्र के निकटवर्ती मुख्य तीर्थ | • | 85  |
| 22, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र     |   | 99  |
| 23. कुरुक्षेत्रत्र और श्री नंदा जी     |   | 104 |
| 24, सिक्ख गुरुओं की कुरुक्षेत्र यात्रा |   | 108 |
| 25. कुरुथेत्र-एक ऐतिहासिक दृष्टि       |   | 111 |
| 26 कुरुथेत्र माहात्म्य 🔹               |   | 116 |

## प्रस्तावना एवं आशीर्वाद

श्रीमद्भदगवदगीता के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम लिखे दो शब्द 'धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र' स्वयमेव पूर्ण हैं एवं समस्त गीता का दिव्य सन्देश संजोए हुए हैं। वह दिव्य संदेश है 'क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरुं अर्थात आप जहाँ भी हों , जिस स्थित में हों धर्म को अपनाएँ। धर्म का ताल्पर्य हिन्दु सिख, ई स्लाम, जैन या पारसी धर्मानुयायी होना नहीं अपितु धर्म कार्य करना है अपना कर्नव्य निभाना है जिस का विस्तृत क्षेत्र है – मानव सेवा।

प्रभु ने हमें मानव जीवन एक अमूल्य रत्न दिया है और उस के बदले में हमारा भी कुछ करांच्य है कि हमने प्रभु कार्य, कितना किया। दूसरे शब्दों में हम थूं भी कह सकते हैं कि हिर शभी में आत्मस्वरूप व्याप्त हैं तो हम मानव मानव के लिए क्या धर्म कार्य कर रहे हैं।

'मानव धर्म है – मानव सेवा'। मानव सेवा द्वारा ही समाज सेवा एवं देश सेवा संभव हो सकती है। इस प्रकार मानवसेवा देश सेवा बेतु प्रथम छोपान है। यदि हम मानव सेवा का संकल्प नेते हैं तो अन्य सेवाए अवश्य फलीभूत होंगी। इसी आशय को सार्थ क बनाने हेतु मेरे द्वारा मानव धर्म मिशन की स्थापना की गई थी। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं – नैतिक मुख्यों का निर्माण, आत्मिक एंव आध्यात्मिक विकास के लिए साहित्य स्वान सत्संग साधना एवं उपयुक्त धार्मिक स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा एवं पूजास्थलों की स्थापना। श्री ढल जी द्वारा विद्यालय पुस्तक मिशन के इन्हीं सिद्धानों को शतिपादित करती है।

सदराहित्य मानव के आध्यात्मिक विकास एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिण्ठा हेतु नितानत आवश्यक है। भगवद प्रेमी वही होते हैं जो उस की सृष्टि से अपना नाता जोड़ कर एक हो जाते हैं और सब के सुःख दुःख के भागी होते हैं। वे भाग्यशाली दूसरों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इसी उद्देश्य को सार्थिक करने हेतु मानव धर्म मिक्नत के अन्तीगत स्वयं भवी संस्था श्री भारतीय सनातन धर्म महावीर दल का शुभारम्भ 1972 में किया गया तब से ही श्री ढल जी दल के सिक्रय कार्यकर्ता एंव महामन्त्री हैं। अस्तु इन के द्वारा धर्मक्षेत्र एवं समीजीन है। धार्मिक परम्पराओं एवं नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में इन की गहरी अभिकृति है और सद्साहित्य का सृजन आज के विकराल समय की मांग है। ऐसे कलिकाल में मानव संबा हेतु कुछ दिशा बोध संभव हो सकता है। को केवल मात्र सद्साहित्य द्वारा ही हो सकता है। श्री ढल जी का यह प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। मुझे विश्वस है कि इस प्रकार प्रशृद्ध लेखन कार्य वे भविष्य में भी करते रहेंगे। मेरा आर्शीवाद सदैय उनके साथ है।

मानव भवन कुरुक्षेत्र गुलजारी लाल नंदा संस्थापक मानव धर्म मिशन

## दो शब्द

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन पुनीत धरा से मेरा लगभग 44 वर्षों से निकट एवं गहन सम्पन्ध रहा है। प्रस्तुत रचना इसी गहन सम्बन्ध धार्मिक निष्ठा एवं अटूट विश्वास का फल है। वर्ष 1947 से ही हम पश्चिमी पाकिस्तान से वहाँ आए तो पूज्य गोलोकवासी गुरुवर अद्धेय स्वामी दुर्गागिर जी महाराज एवं पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमति सुम्प्रिवरी जी का यही स्वय्य धा कि इस पावन धरा का यशोगान मुग्ध कण्ठ से किया जाए। उन्होंने संभवतः कुरुक्षेत्र की पावन महिमा को इदयरत्त किया हुआ था। महाराज श्री उच्चकोटि के संत ही नहीं थे एवं सर्वदा परोपकार के लिए तत्पर रहते थे। उन्हों के चरणों में बैठकर मुझे भी कई वर्षों तक उनके सत्संग प्रवचन एवं संकीतंन श्रवण करने का सीधन्य प्राप्त हुआ। श्री हुनुमान मंदिर सब्जी मण्डी जिस का विवरण 'कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर' शोर्पक के अन्तर्गत किया गया है पूज्य महाराज जी के चरणों के प्रताप का जीता जागता उज्जवल स्वरूप है। यहाँ पहले एक छोटी सी इनुमान जी की प्रतिमा, शिव लिख्ग तथा पीपल का वृक्ष था, परन्तु आज जनता जनाईन के सहयोग से श्री हनुमान मंदिर कम्पलैक्स का भव्य निर्माण हो चुका है जिस के अन्तर्गत भगवान शंकर—पावती, दुर्गा माँ, श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमार्थे स्थापित को जा चुकी हैं। सुन्दर संत निवास, थाचनालय तथा निःशुल्क औपाधालय का निर्माण भी हो चुका है। अतः संतजनों के पावन आशीवाद का फल है इस पुस्तक की संरचना जी पाठक के हाथ में है।

त्रस्तुत पुस्तक किसी पूर्णाता का दावा नहीं करती। कारण ज्ञान का सागर असीम एंव अगाध है और तुटियों का रहना संभव है। श्री मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में भूल इस भाव में मनुष्य से होती है और अंत में सुधारता है वही। इस सम्बन्ध में अधिकारो एवं प्रतिष्ठित विद्वान जो भी सुझाव प्रदान करें गे उन का सहर्ष स्वागत है। पुस्तक प्रणयन में अनेक विद्वानों की कृतियों का उन के लेखों एवं सुझावों को समाहित किया गया है उन सब के प्रति लेखक इदय से आभारी है। पुस्तक की प्रस्तावना के रूप में परम भ्रदेय राजापि श्री गुलजारी लाल नंदा संस्थापक मानव धर्म मिशन भूत पूर्व अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विकास मण्डल की वस्तुत: अपना आर्शीवाद श्रदान किया है जिनका में सदैव आभारी रहूंगा।

कुरुक्षेत्र गीता जयन्ति (16 XII. 1991)

के.एल. इल



भारत में ही नहीं विश्व भर में कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक चिन्तन का उद्गम स्त्रोत रहा है। कुरुक्षेत्र की लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि पर दृष्टिपात करें तो इस की पावन गरिमा की शृंखला इस प्रकार बनती है:-

सर्वप्रथम स्वयंभू प्रजापति ब्रहमा को ज्ञानस्वरूप वेद भगवान का दर्शन इसी स्थान पर हुआ। इस प्रकार वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भीव इसी पावन घरा पर हुआ। कुरुक्षेत्र भूमि का कण कण स्वयं में एक तीर्थ रुप है। इसके समीपवर्ती भाग में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति जन्मी फुली एवं विश्व भर में ख्याति को प्राप्त हुई। अस्तु विश्व रचना का आधः स्थल कुरुक्षेत्र का ही माना जाता है।

तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार " दैवा वि सत्रामासत् तेषां कुश्सेत्र वेदि आसीत " अर्थात देवताओं ने पुण्यमयी सरस्वती के पावन पट पर यज्ञ किये और उन की वेदि कुश्केत्र में ही थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने यहीं पर सैंकड़ों यज्ञ किए —

## " अविभुक्तंबै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं "

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन पुनीत धरा पर ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को श्रीमद्भगवदगीता का दिव्य सन्देश प्रदत्त किया। यह दिव्य सन्देश समस्त भारतीय चिन्तन एवं दर्शन का सार है। इस अलीकिक ज्ञान ने मानव पर जो हदयस्पर्शी छाप छोड़ी है उसे विश्वभर में असंख्य प्रशंसक दर्शन का अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं।

शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र द्वादश योजन अठतालीस कोस अथवा लगभग एक सी गाठ किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला महाजनपद प्रदेश है। ( केवल मात्र थानेसर तहसील अथवा कुरुक्षेत्र ज़िला नहीं) एवं यह प्रदेश अत्यन्त पवित्र माना जाता है।

महाभारत वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण में तथा इपद्वती नदी के उत्तर में स्थित है। इस का आदि नाम ब्रहमावर्त अथवा ब्रह्मवेटि था, आगे चलकर नाग्छद, रामइद, समन्तर्पचक और पुनः राजा कुरु के भूमि कर्पण के पश्चात कुरुक्षेत्र सर्वप्रतिगिठत हुआ।

> आद्यं ब्रह्मसरं पुण्यं ततो नागहदं स्पृतः। कुरुणां ऋषिणा कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्पृतम् ।।

कुरुकेत्र की रक्षा चारों दिशाओं में चार यक्ष करते हैं | — तरन्तुक (वर्तमान रतगल ग्राम में स्थित है) अरन्तुक (वर्तमान राम ने स्थित है) रामहद (वर्तमान राम राथ में स्थित है) मचकुक (वर्तमान सीख गांव में स्थित है)

विभिन्न पुराचों में कुरुक्षेत्र की महिमा का यशोगान कुछ इस प्रकार किया गया है:

वो लोग इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, यहां के सरीवरों में स्नान करते हैं अधवा खण भर के लिए भी वहां रहते हैं अथवा इस क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं वे मृत्युपरान्त सीधे स्वर्ण को जाते हैं। इस पावन भूमि का नाम लेना भी एक पहान पुण्य कार्य है। नारह पुराण में तो यहां तक कहा गया कि कुशक्षेत्र के समान न तो कोई (स्थान) हुआ न होगा। यहां सेवन करने वाला मनुष्य पुनः मृत्युलांक में नहीं आता।

> कुरुक्षेत्र सम तीर्थं न भूतं न भावध्यति। तत्र हादश यात्रास्तु कृत्वा भूमो न जन्मयाकः।।

वामनपुराचानुसार कुरुक्षेत्र में बायु वेग से उड़ी हुई धूलि भी यदि शरीर से ध्नर्श कर आए तो बुरे कर्मों के पाप स्वमेव नष्ट होकर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।

> यांसबोऽिय कुरुक्षेत्रे वायुनासमुदीरताः महा दुष्कृत कर्याणः प्राप्यन्ति परं पदम्। वायु पुठ 45/33/

अपवित्र अथवा पवित्र अथवा राशवस्या प्राप्त जो भी व्यक्ति कुरुबोत्र का स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतर अर्थात सन एवं शरीर से पवित्र हो जाता है।

> अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गर्नोऽपि वा यः स्परेत् कुरुक्षेत्रं स बाहाध्यन्तरः शुचि । वापन 12/61

्टूर २४ते हुए भी जो मनुष्य 'मैं कुरुक्षेत्र जाउंगा', 'वहां निवास करुंगा', इस प्रकार सदा करता है, 'वह सभी पापों से छूट जाता है।

> दूरस्बोऽपि कुरुक्षेत्रे पच्छापि च बसाध्यहर। एवः यः सततं श्रुयात् सोऽपि पापै प्रमुच्यते।। वामक सराव 12/10

कुरुक्षेत्रे निष्यापि कुरुक्षेत्रे वसाप्यहरः। सः एव सततं बुयात सर्वे पार्थः प्रमुच्यते।। वाम् 12/7

कुरुक्षेत्र जाउंगा और मैं कुरुक्षेत्र में निवास करणा, इस प्रकार का क्यन करने वाला काण्य सब पानों से कुट जाता है।

> ग्रहलानं गया आद्धं भी गृष्टे परणं तथा वासः पुर्शां कुरुक्षेत्रे मुक्ति रुक्ता चतुर्विद्याः वासन 12/8

मनुष्य के लिए ब्रह्मज्ञान, नया में श्राद्ध, गौ की रक्षा हेतु मृत्यु एवं कुरुक्षेत्र में निवास, वार अकार की मुक्ति बनलाई गई है। महाभारत बनवर्ष एवं पपपुराण में उल्लेख आया है कि पृथ्वी मर नेमिपारण्य तीर्थ, अन्तरिक्ष ने पुष्कर तीर्थ श्रेप्ट है परन्तु तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र सर्वक्षपट तीर्थ है

> पृथ्व्यो नैमिपं तीर्थं अन्तरिक्षे च पुष्करण्। त्रयाणापपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशिव्यते।। वन 83/202/ मतस्य 108/3 पद्म 27/87

नतस्य पुराण के अनुसार कुरुधेच सर्व श्रेण्ठ तीर्थ है। एवं यहापुण्यशाली कुरुक्षेच में प्रयागादि तीर्थ समाहित है-

> संगमे यत्र तिष्ठति गंगायां वितरः सदा। कुरुक्षेत्र महापुण्यं सर्व तीर्थं सर्गान्वतम। मत्स्य 22/8

कुरुक्षेत्र पुण्य भूमि पर कान्यक् आदिति, न्यास, फल्कि,सूर्य, मधु और सीयन (शिव) इन नामों से सात बन हैं। सरस्वती हृषद्वती,वैतरणी, गंगा, मंदाकिनी, भधस्या, कौशिकी एवं हिरण्यवती सात ही पवित्र नांदयां हैं।

थानेसर, जींद, सभीदों, कैथल, कलागत, पुण्डरी, पेहोवा सात प्रसिख नगर हैं। इसमें श्रार प्रसिख कूप हैं| – देवीकृप (शक्तिकृप), चन्द्रकृप, विव्युकृप नथा क्ट्रकृप।

आधुनिक नगर क्षानेसर में चार प्रसिद्ध धाम हैं |— श्री गीताधाम, श्रीकृष्णधाम, श्रीवेदशाम एवं मानवधाम। सोमावती अमावस्या एवं सूर्श्वप्रका के अवसर पर पारी पर्व कप में यहां विशाल मेला लगता है जिसमें श्रद्धालु स्नान ध्यान द्वारा अपने को कृतकृत्य करते हैं। यूर्श्वप्रका के अवसर पर समिदित तीर्थ पर स्नान का महत्व महाभारत बन पर्च में इस प्रकार मिलता है:-

## सिन्निहित्या धुप स्पृश्य सहु ग्रस्ते दिवाकरे। अञ्चमेधं शर्त तेन इष्टं धवति शाश्यतम्। वनपर्वं० 81/67

सूर्यप्रहण के अवसर पर इस तीर्थ का स्पर्शमात्र करने से सी अञ्चमेध यज्ञ का फल फल देशा है।

कुरुक्षेत्र के पाँच प्रसिद्ध सर हैं – प्रहासर, सित्रहित, क्योति, स्थाणु तथा कालेसर । कुरुक्षेत्र के पवित्र शिव तीर्थ हैं – स्थाणेश्वर, कालेश्वर, दुःखर्भवनेश्वर, सार्वेश्वर एवं संगमेश्वर।

कुरक्षेत्र के दर्शनीय स्थल हैं – बिरला मंदिर, बाणगंमा, (धीव्यकुण्ड), मंदिर ब्रीलक्ष्यी-नारायुण, मंदिर कौरव पांडव, गीताभवन, श्री हनुमान मंदिर इत्यादि।

यात्रियों के निवास हेतु यहां धर्मशालाएं हैं जिनमें अमुख-श्रीसंतरम अरोड़ा धर्मशाला (श्रीकृष्णधाम). सैनीसमाज, जाट धर्मशाला, काली कमली, पालगढारेखा एवं श्री ब्राज्ञध धर्मशाला, ताराचन्द धर्मशाला तथा अरोड़ा धर्मशाला इत्यादि।

कुरुक्षेत्र में एवं समीपवर्ती स्थानों में विभिन्न पुराणों में वर्णित शीन सौ पैंसट तीर्थ हैं जिनकी सूचि परिशिष्ट में दी गई है। प्रसिद्ध स्थानों का विवेचन यथास्थान किया गया है।

अस्तु कुरुक्षेत्र वास्तव में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का उदगम कोत है। इस प्रवन पुनीत एवं ऐतिहासिक स्थल को जीवित एवं पुनीजीगरण करने का श्रेप जाता है, कुरुक्षेत्र विकास मंडल के वर्तमान अध्यक्ष, माननीय श्री गुलाजारीलाल जी नंदा को जिन के तत्वाका। से सरोवरों की नवीन छवि एवं पनिदरों की प्रतिपत्ता स्थप्टतबा उभर कर सामने आई है। इस भूमि के पण पण पर तीर्थ हैं। कण कण में गीता का उदयोग है। आवश्यकता है तो कस श्रद्धा एवं विश्वास की, इस स्थल के पूर्ण छोज की तार्कि हम इस थिश्व प्रसिद्ध धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की नैसर्गिक प्रतिभा एवं अलीकिक सम्पदा को मानव मात्र को सन्तर्गित कर राक्षेत्र

यहां किया हुआ पुण्य कार्य तेरह दिन तक तेरह गुणा बढ़ता है तथी तो भगवान ने गीता के प्रथम अध्याय में ही " धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र" कह कर राम्बोधित करवाया है।

कुरुक्षेत्र को पुष्य एवं पावन धरा, मन्दिरों एवं तीर्थों की घरती कहा जाता है। यह अठतालीस कोस की धरती लगभग तीन सौ पैसट तीर्थों से सुशोधित है। वहीं वह धर्मक्षेत्र है जहां आ है से

पांच हज़ार वर्ष पूर्व योगेश्यर भगवान कृष्ण ने सर्व बेशी एवं उपनिपदों का ग्रार श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश समस्त मानव जाति के कत्याण के लिए श्रक्ष किया। गीता का अमर सन्देश "क्षमीम" सारे विश्व के लिए प्रेरण का ग्रन्देश है। इसलिए इसे लागभग विश्व की सभी भागकों में अनुदित किया जा चुका है। ऐसी पावन पुनीत बता जो आज भी भगुष्य को मुक्ती एवं सुभर्ष की भैरणा देती है, वास्तव में अर्चनी १ है, वन्दनीय है। दिख्य जान की प्रदायनी बह धरती मानव मूल्यों की पोपक है, जान विज्ञान की बद्घोपक है, शस्यश्याधला एवं रमणीय है।

धर्म की परिभाषा का विवेचन करते हुए महर्षि ब्यास लिखते हैं:-

अध्दादश पुराणेषु श्यासस्य वचनं धुवणः परोपकार पुण्याय पाणाच परपीडनमा

परोपकार के समान कोई धर्म अथना पुण्य नहीं एवं दूसरे को कप्ट देने के समान कोई पाप नहीं। श्रीटामचरित मानस के प्रणेता अधिधर तुलसी ने यही पाय इस प्रकार दोहराया है -

> परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधभाई।।

जीवन के इस कर्मश्रेत्र में धर्म का पालन करने से ही पुण्य भारत होता है। अतः हम बन, वाणी एवं कर्म से किसी प्रकार भी किसी जीव को काट न है। इदय क्षेत्र में प्रेमतत्व को वसाकर ही हम ब्रहमध्येत्र में अमतत्व को वसाकर ही हम ब्रहमध्येत्र में जा सकते हैं। जन में सदयाब अपनाने। कुभावों का पॉस्त्याम करें। जमन में जैसा भाव इम जीवन के अति रखेंगे वैसा ही प्रतिभाव इमें भारत होगा। कुभाव नन को विगाइता है, सद्भाव उसे युद्ध बनाता है। अतः मानव में यागध को जानकर सदा हो सेवामाव से मन को असत्र रखता चाहिए। अतः जीवन में पुण्यकार्यों का संचय ही धर्म है सद्भाव, कर्तव्यवसम्पता एवं मानव नात्र से प्रेम इत्यादि सद्भाव जब हमारे हृदय क्षेत्र में बस जाएंगे तो ब्रह्मभेष जामे में अर्थात भगवद्वाराज्ञ में ब्रह्मभेष जामे में अर्थात भगवद्वाराज्ञ में ब्रह्मभेष को स्वर्थन में स्वर्थन कार्यन स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्थन स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्य स्वर्य स्वर्थन स्वर्य स्वर्थन स्वर्थन स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थन

एक कवि ने इसी भाव की बड़े ही सुन्दर हंग से व्यक्त किया है ---

जीवन के इस कुरुक्षेत्र में याद दिलाता है हम को, धर्म से ही बढ़ना है आगे हम को। धर्म से ही निभाज है प्रेम हम को। हदय क्षेत्र में बसाकर सब को, ख़हाक्षेत्र में पहुंचना है हम को।

कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कर्यू कहा जाता है इसका क्रिकरण हमें श्रीवद्शणकद्गीता, महाभारत एवं विभिन्न पुराणों में इस प्रकार मिलता है ——

> थर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्डवाश्रचैव किमकुर्वत (।वयः।। गीता ।/।

कुतक्षेत्र गमिष्यामि कुतक्षेत्र वसाम्बद्धम। इत्येव वाचमुत्सूज्य सर्व पाप प्रशुच्चत ।। महाभारत वनपर्व 83/21

" मैं कुरुक्षेत्र जाउंगा और मैं कुरुक्षेत्र में निवास करुण। " इस प्रकार का वचन कहने हैं। ही मनुष्य सभी पायों से बुक्त हो जाता है।

> देवता ऋष्य| सिद्धा | सेवन्ते कुरुआंगलम्। तस्य सं सेवगतित्यं ब्रह्म चात्मनि मध्यति।। वापन सग्रे ७ 2/13

देखता अपि एवं शिद्ध पुरुष सदा कुरुक्षेत्र का रोजन करते हैं। वहाँ नित्य रहने से मन्य्य अपने भीतर ब्रह्म का दर्शन करता है।

> ग्रह नक्षत्र ताराणां कालेन पतनाद्श्यम्। कुरुक्षेत्रे मृताणां च पतन नैव विद्यते।।

समय आने पर एह वस्त्रज्ञ जसगण आदि को भी पतन का धरा होता है किन्तु कुरुक्षेत्र में भरने बहतों का कभी पतन नहीं होता।

अस्तु इस महान पश्चित्र स्थल की शहिमा इतनी आधिक है कि जिस में उड़ी हुई घूलि का कण अति निकृष्ट व्यक्ति को पनित्र यनाने की क्षमता रखता है तो धार्मिक एवं सदानारी बनकर रहने से तो निश्चम ही परमतस्य की प्राप्ति हो सकती है। कुरुक्षेत्र के नामोच्चरण से ही कुरु पश्चित्र ही जाता है धर्मनिष्ट बनकर यहां निवास करने से हमें कितना पुण्य शंगा इसका अनुमान लगाना कठिन है।

\*\*\*\*\*\*\*

#### नामकरण

कुरुक्षेत्र से शाब्दिक अर्थ है कुरु का क्षेत्र अर्थात कुरु के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा । कुरू भरतवंशी महारहज संवरण के पुत्र थे । सूर्धकन्या तपती उनकी माता थी । कुर की 'शुभांची तथा वाहिनी नाम की दो शिवयां थी। बाहिनी के पांच पुत्र थे जिसमें कॉनेप्ट का नाम जनमेजय था जिसके वंशज धृतराष्ट्र एवं पाण्डु हुए। कुरु के अन्य पुत्रों के नाम बिद्रु थ अरुवरत, आंधव्यत, चैत्ररथ तथा मुनि और जनमेजय हैं। इस प्रकार कुरु कीरवाँ एवं पाण्डवाँ के पूर्वत्र थे इनका वंश भी इन्हीं के नानानुसार "कुठ" नाम से प्रसिद्ध हुआ। सरव धार प्रहण करने के बाद इन्होंने पृथ्वी पर ध्रमण करना शारंभ किया। जब वे समन्तर्पचक पहुंबे तो कुरु ने उस क्षेत्र को महाफलदाख बनाने का निश्चय करते हुए खोने के इल से यहां कृषिकार्य प्राम्म्थ किया और अनेक वर्षों तक इस क्षेत्र को बार वार कर्षित किया। इस प्रकार उन्हें कृषि कार्य में अवृत देखकर इन्द्र ने उनसे जाकर कठोर परिश्रम का कारण पूछा। कुठ ने कहा, " जो भी व्यक्ति यहां मरेगा, वह युण्य लोक में जाएगा।" इन्द्र उनका परिहास करते हुए चले गये। इन्द्रलोक जाकर उन्होंने इस बात को सभी देवताओं को भी बतलाया । देवताओं ने इन्द्र से कहा यदि संभव हो तो कुर को अपने अनुकूल बना लो, अन्यक्ष यदि लोग बहां यदा करले हुए हमारा भाग दिये बिना ही स्वर्यलोक चले गये तो हमारा भाग नष्ट हो जहसेगा। तब इन्द्र ने पुन| कुरु के भास जाकर कहा, " नरश्रेष्ठ तुम व्यर्थ ही इस प्रकार का कच्ट कर रहे हो। यदि कोई भी पशु, पक्षों या मनुष्य निराहार रह कर अथवा युद्ध करके यहां मारा जायेगा तो रवर्ग का भागी होगा।" कुरु ने यह बात मान ली

## बावेदतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्र तदस्तु च वामनपुराण । 23/33/।

आदि करल से " कुरुक्षेत्र" नाम हमें विभिन्न बेदी झ्राइणग्रन्थों एवं पुराणी में मिलता है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र ब्रह्मवेदि के नाम से जाना जाता था। पुनः इस क्षेत्र का नाम समन्तर्पचक हुआ और अन्त में कुरुक्षेत्र। महाभारत से पूर्व इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र के सार्थ-साथ प्रजापति की बेदी एंचियल ब्राह्मण में भी प्राप्त होता है।

वामन पुराण में ब्रह्मा की पांच बेहियों की ब्रह्मचेदी कहा गया है। पांचों बेहियों में अशो मध्यवेदि है। अनन्त फल दायिनी बिरना दक्षिण वेदी है। तीन कुण्डों में पुशोधित पुरकर परिचम बेदी है। अव्यव समन्तर्यचक उत्तरवेदी है तथा पूर्ववेदी "गया" है।

> प्रयागो मध्यमा बेदि गया दिन्तः । विरजा दक्षिणा वेदिरचन्त फल दाविनी।।

## धर्मक्षेत्र कुरुधेत्र प्रतीची पुष्करावेदिन्त्रिभाः कुण्डैरंलकृता। समन्तपंचका चौका वेदि रे तीनराज्यवा।। वापनपुराण। 23/20

महाभारत एवं पुराणों में समन्तपंचक और उतरवेदी को एक ही क्षेत्र कहा गया है।

### समन्तर्पचके युद्धं कुरुपाण्डव सेनयीः महा० आदिपर्य 12/13

महाकवि भाग ने भी अपने काव्य ठकभंग में महाभारत युद्ध के उपरान्त समन्तपंचक में रार्वत्र राजाओं के मृत शारीर का वर्णन किया है

## राजी इसीर समाकीणें समन्तपंचके । उस्थंग। 7

इस प्रकार कुछ के कर्पण सम्बन्धी कार्य से पूर्व कुछक्षेत्र का नाम समन्तरंचक, ब्रह्मचंद्र इस्वादि नामों से मिलता है, किन्तु कुछ को तपस्या एवं प्रताप के कारण इस का नाम कुछ क्षेत्र कहलाया जो कि आज भी अपरिवर्तित है। इसमें सन्देह नहीं कि अनेकानेक राजाओं ने इस प्रदेश पर शासन किया किन्तु कुछक्षेत्र का नाम आज भी शास्वत है। जीवनमूल्यों की महान परम्परा, अर्थात् पितृ सेवा, ब्राद्ध, तर्पण, नारायण बिल इन्यादि जो धार्मिक अनुप्तान कुछक्तल से निरन्तर यहां प्रवर्तित हो रहीं है उसमें तानक भी अन्तर दिखाई नहीं पड़ता। असत्य पर सत्य की विजय अर्थात कौरजों पर भाष्यजों की विजय, कर्मयोग का महान सन्देश जो सार्वभीन, एवं सार्वकालिक है आज भी इसी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म को कर्म के साथ जोड़कर भगवान ने धर्म को अत्यन्त महान बना दिया है। गीता के अनुसार धर्म धरण करने की वहनु है। कोई भी कार्य जो पराइत के लिए किया एवा है घर्म है। धर्म कोई हिन्दू, मुसलमान या सिख के अपनाने का नाम नहीं अधितु समस्य भाव जाति को एक सूत्र में बाधन का परिचायक है। धर्म वह इन्सान बनाता है जो मानवता के गुण रखता हो। जो केवल अपने लिए व जिए वरन् देश धर्म एवं मानव सेवा के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हो।

इस प्रकार कुरुधेत्र धर्मभूमि है, कर्भभूमि है। एक अत्यन्त पांचत्र स्थल है। पितामह प्रहा की तपोभूमि होने के कारण सुध्दि की रचना का सीभाग्य भी इसे प्राप्त हुआ। वैदिक श्लांपयों ने अपनी महान यज्ञ सामना इसी क्षेत्र में सरस्वती के पावन तट पर बैठ कर की। अपनी तप सामना द्वारा इसे तपोभूमि बनाया। विश्वामित्र अधि ने तो खाँत्रय धर्म त्याग कर ब्राह्मण धर्म को अपनावा स्वीकार कर लिया। महाभारत, विभिन्न पुराण एवं तत्कालीन संस्कृत साहित्य कुरुक्षेत्र के धार्षिक सन्दर्भी से ओठ प्रीत हैं। शताब्दियों से धारतीय चिन्तन धारा को अपूर्व

नोड़ देने वाली इस कुरुक्षेत्र भूमि को जहां कुरु राजा ने कर्मण किया, त्रहाँप भुनियों ने अपने सीम वल से इसे आप्लिबित किया। आयतन सस्यस्यामला रूपी यह भूमि समस्त भारत के लिए मां अत्रपृष्मी अथवा धान्य सामाजी कहीं जाए तो अतिरस्योक्ति न होगी।

जबालोपनिपद् के अनुसार श्रष्ट बहरसदन देखशूनि कुरुक्षेत्र सब प्राणियों के लिए मुक्तिदायिनी हैं। इसलिए इसे अविजुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वाम-पुराण के अनुसार अर्धात्रत्र क्षा पाँचत्र अथना सशबॉस्था प्राप्त व्यक्ति भी याँद कुरुक्षेत्र का स्थरण करे तो वह बाहर अथा भीतर (शरीर एवं अन्तःकरण ) से पाँचत्र हो जाता है।

> अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपिवा। यः स्परेत कुरुक्षेत्रं स वाद्वाभ्यन्तरः शुचि ।।

> > . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## तीर्थ यात्रा का महत्व

तन एवं मन की शुद्धि हेतु ही श्रद्धालु जन तीर्श्व यात्रा करते हैं। आत्मोद्वार की भावता ही उन का मुख्य उद्धेश्य होता है। तीर्श्व पर हमारे जाने का एकमात्र उद्धेश्य संसार के मोहमाया से दूर रहकर आत्म रायम एवं सत्त्वेग द्वारा अपने जीवन का उद्धार करना है। जगत में ब्रह्म ही शत्य है बाकी राय नश्यर है। अतः हम इस मरचरता को छोड़कर, संसार आतार के प्रति मोहमाया का त्याग कर, भगवद् पत्ति में यन को लगायें। महापुरुषों का सत्रांग करें तभी इस जीवन को कल्याणमय बनाया जा सकता है। तीर्थ तीन प्रकार के माने गये हैं –

## जंजवतीर्थ, स्थाचरतीर्थं एवं मानसतीर्थं।

स्थधर्म निष्ट आदर्ज संत महात्मा एवं ब्राह्मण जंगम तीर्थ हैं जो कि अपने सत्तरंग से दृसरे के पाय को हर लेते हैं। इनके दर्शनमात्र से ही सम्पूर्ण कामनायें सफल हो जाती हैं।

मानसतीर्थ के अन्तर्गत सत्य, क्षमा, दया, इन्द्रियनिग्रह, ऋजूता, दान, मनोविग्रह, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, विवेक, धृति, तपस्या आदि श्रेष्ठ गुण आहे हैं जिन को अपनाने एवं धारण करने से परमर्गात प्राप्त होती है। धामनपुराण में कहा भी है कि आत्मा नदी है, सयम पुण्यतीर्ध है, इन में शील क्षमाधि सत्य रूपी जल है। इस जल में रनान करने वाले संत महत्या प्रकाश में चंद्रभा के समान विराजमान होते हैं।

आत्वानदी संयप पुण्यतीर्था, सत्योदकम् नील समाधि युक्ता। तत्र स्नातः प्रयत्र: संयमात्मा विस्तजवेदिनि सेमोययैव ।। वापन । 43/25

स्थावर तीर्थ के अत्वर्गत पृथ्वी के यह असंख्य पवित्र स्थान, खागर, निर्या, सरीवर, कृष एवं जलाशव हैं जो किसी पीराणिक आधार पर भगवान के लीला क्षेत्र रहे हैं। ऐसी पावन पवित्र भारत भूमि में तीर्थराज प्रयागराज, पुष्कर, नेपीशरणय, कुरुक्षेत्र, काशी, उज्जेन, मधुरा, हरिद्वार एवं चारों घान स्थावर तीर्थ के अन्तर्गत आते हैं। इन सभी तीर्थों में कुरुक्षेत्र अति पवित्र एवं पुण्य है

## कुरुक्षेत्र महापुण्यं सर्व तीर्थां निवेचिनम् ।

कूं भीपुराण में तीर्थ की परिभाषा इस प्रकार की गई है – व तीर्थतों जलस्याहु यरुसथलस्य वनस्य वा अध्यासित महदिश्यत तीर्थ विदु चुधा ।

अर्थात साधारण जल स्थल बन को ही तीर्थ नहीं कहते बरन् घर स्थान तीर्थ है जहां सेवा, तए इत्यादि से महाऋषियों अथवा देवों ने सिद्धि प्राप्त की है।

तीर्थ क्यों जाना चहिए।

परापुराण के अनुसार मानव जीवन का प्रमुख उद्धेश्य एवं परभ नाभ है भगवद् प्राप्ति। बगुष्य के शरीर में चाहे शुरियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गये हों, अथवा वह अभी नवयुशक हो, मृत्यु से कोई शाल नहीं सकता। अतः ऐसा जानकर परणिता परमान्ता की शरण में आना चाहिए। भगवान के कीर्तन, बन्दन, श्रवण में मन लगाश चाहिए। सांसारिक करतुर्वे छूजभगुर हैं। अतः दु:खनायों हैं। पमन्तु भगवान जस जन्म, मृत्यु से परे हैं, वे नित्य, सत्य एवं सनातन हैं, सच्चिदानन्द हैं। उन के चिन्तन में ही मन को लगाना चाहिए। कवि ने कहा भी है:-

क्षणभुंगर जीवन की कालिका कल प्रात: को जाने खिली न खिली, मलयागिरि की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कॉलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्न है चोट ड्रिली न झिली, कहले हरिनाम और रसना, जाने अंत समय में हिली न हिली।

उस भगवान का , वनके स्वरूप का ज्ञान (तस्व गुण लंदला) होता है साधुसंग् से। किनकी कृपा से मनुष्य दू | ख से दूर हो जाते हैं, उन के दर्शन मात्र से भाग कूद जाते हैं। ऐसे जीवनशृक्त महापुरुषों का सरसंग तीर्थ जाने पर ही संघव हो सकता है। आतः भगवद प्राप्ति के लिए अहां गहापुरुषों का गंग आवश्यक है वहां उनके दर्शन हेतु तीर्थ पर जाना अति आवश्यक है। काम, क्षेत्र मोह, स्वाध आदि विकास की छोड़ कर जो भनुष्य तीर्थ में प्रवेश करता है उसे तीर्थयाना से कोई भी वसन् अलभ्य नहीं रहती।

布鲁森市市自由北京

## धर्मशास्त्रों में कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र अत्यन्त पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुराणों में समा सा यया है। ऋगवेश में त्रस्टस्य के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है कुरु की धूमि में सुना गया। अथर्विद में भी एक कौरण्य पति की चर्चा की गई है। ब्राह्मण प्रन्थों में भी कुरुक्षेत्र पांतत्र तीर्थस्थल के रूप में उल्लिख है। शतपथ्याह्मण में उल्लेख है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यह किया था जिसमें उन्होंने दोनों अधिवनों को पहले यह भाग से विचित्र कर दिया था। मैत्रायणी संहिता में "देवा वै सत्रमासत" तथा फुरुक्षेत्र वेदिराराति का कथा है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पदान किया। इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के काल से ही कुरुक्षेत्र एक खार्मिक भूमि, यहावेदि एवं वैदिक संस्कृति का केन्द्र पास जाता है। देवों को देवकोर्ति इसी स्थान से प्राप्त हुई जिससे उन्होंने धर्म, यह एवं तप का पासन किया।

निरुक्त में व्याख्या के अन्तर्गत देवापि एवं शान्तनु ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुर के राजा ब्राप्टियण के पुत्र थे।

महाभारत में कुरुक्षेत्र का अत्यधिक उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती नदीं के दक्षिण में एवं दुमद्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग यहां निवास करते थे वे स्वर्ग में रहते थे।

> दाक्षिणेन सरस्वत्या दुषद्वत्यूत्तरेण चाचे। वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते यसन्ति त्रिविष्टपे।। महा० वनपर्व। 8.3/3/204

बापनपुराण के अनुसार भी कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती एवं दूपर्वर्ता के श्रीच का क्षेत्र कुरुवांगल था। यनु ने सरस्वती एवं दूपर्वर्तो नामक पवित्र नदियों के प्रध्य में बनाया है। आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र से ही बहुत अंशों में इस की समानता थी। धररुवती अत्यन्त प्राचीन पुनीत नदी थी जो कि कुरुक्षेत्र से होकर बहुती थी।

प्रारम्प में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यंत्रवेदी कहा जाता है। आगे चलकर इसे समन्तपंचक कहा गया जबकि परशुराय ने अपने पिता की हत्या के ब्रॉतशोध में धत्रियों के एक से पांच कुण्ड बना डाले जो पितरों के आशोधीय से बाद में पांच पवित्र जलाशकों में परिवर्षित हो गये। बाद में बही भूमि कुरु राजा के कर्पण से कुरुक्षेत्र कहलाई। कुरु ने इन्द्र से नस्भाग कर इस भूमि को धर्मक्षेत्र में परिवर्षित किया।

## धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र साबदेनतन्त्रया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तुव स्नातानां च मृतानां च महत्त्रपुष्यपत्तांतितह। वाष- 22/33/34

भीमद्भगनद्भीता के त्रथम श्लोक में "धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र" वहा जाना इसी तथ्य का द्योतक है कि यह भूमि अत्यनत पानन है। नायु एवं कूर्पभुराण में आया है कि आद्ध के लिए कुरुवां तल एक योग्य प्रदेश हैं। महाभारत बनमर्श्न एवं बाननपुराण में कुरुवेत्र का विस्तार पांच योजन में कहा गया है

### यथा तरन्तुक एवं कारन्तुक तथा मचकुक

(यज्ञ प्रतिभा) एवं रामस्दों के जीव की भूमि ही कुरुक्षेत्र या समन्तपंचक एवं उत्तर खूझनाँद हैं । इस प्रकार कुरुक्षेत्र कई नागों से अधिकाम स्हा है।

कर्नियम के सब्दों में

प्राचीन काल में वैदिक लोगों को संस्कृति एवं कार्यकलामें का केन्द्र कुरुक्षेत्र था।

作者亦作亦亦亦自由自

## श्रीमद्भगवद्गीता एवं कुरुक्षेत्र

श्रीमद्भगवद्गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करना असंभव है क्यूंकि यह एक परक रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें सम्पूर्ण बेटी एवं उपनिषदी का सार संशहित है। संस्कृत भागा में शीते हुए भी थीड़ा अध्यास करने से मनुष्य इसे सहज में ही समझ सबता है, परन्तु इस का आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन अध्यास करने पर भी उस का अन्त नहीं होता। बेद्व्यास को ने महाभारत में गीता का वर्णन करते हुए कहा है —

> गीता सुगीता कर्तव्या कियन्यैः शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं परानाभस्य मुखपदाद्विनः सृता ।।

मीता सुगीता करने योज्य है अर्थात श्रीगीता जी को भली प्रकार पढ़ कर अर्थ और पावसाहेत अन्त: करण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं भी ध्वानाम| भगवान विष्णु के मुखारविन्ट से प्रस्फुटित हुई है, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है ?

गीता को गंगा की तरह पबित्र कहा जाता है। गंगा में जो स्नान करता है उसका कोई भी वर्म हो, गंगा उसे श्वच्छ एवं निर्मल बना देती है। गोता मानव बात की दर्शक है। मानव मात्र का कल्यान करने वाली है। कर्म, भक्ति एवं ज्ञान की जियेणी है। कतिपय विद्धानों ने गीताविषयक जो बचन कहे हैं, टुप्टन्य हैं:-

गीता स्मारी सदगुरु है, माता रूप है, और हमें विश्वास होना चाहिए कि उसकी गोद में सर रखकर हम सही सलामत पार हो चार्ये।

(गांधी जी)

भगवद्गीता ऐसा असाधारण ग्रन्थ है जिसे प्रत्येक धर्च का मनुष्य आदर के साथ पढ़ सफता है और उसमें अपने धर्म के तत्व देख सकता है ।

(गांधी जी)

जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उस के लिए निराशा की काई जगह नहीं है। वह हाशा आनन्द में रहता है। (गांधी जी )

भीता हमारे धर्भ ग्रन्थों का एक अत्यन्त तेजस्वी निर्मल होता है। (लोकमान्य तिलक)

भीता जीवन के सर्वोध्य लक्ष्यों को इदयंगम करने में महत्वपूर्ण सहायता देती हैं।

(डा॰ राधाकुष्णन) वैसे अन्धेरे में लालटेन प्रकास देती है और हमें ठीक मार्ग बताती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य एवं अकर्तव्य का श्वान कराती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनी का उसे से ऊंग उपदेश देती है।

(महामना मालवीय जी)

गीता संसार का अनमोल रत्न है और इसके एक एक अध्याय में कितने कितने रत्न घरे पड़े हैं। इसके पह पद और अक्षर अक्षर से अमृत की धारा बहती है।

(मालवीय जी)

गीता हिन्दु दशेन और नीतिशास्त्र के सब से प्रामाणिक ग्रन्थों में से एक है। सभी सम्प्रदायों ने उसे इसी रुप में स्वीकार किया है। हमारे युवक और युवतियां यदि इसके चुने हुए प्रलाकों का भी अध्ययन कर लें और उसका मनन करें तो अपने पूर्वजों के धर्म को समग्र सकेंगे।

(चक्रवर्ती राजगोयालाचार्य)

गीता उपनिपदों का भी उपनिषद है। क्योंकि समस्त उपनिपदों को दुहकर यह गीता हथी दुग्ध भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना कर संसार को दिया है। जीवन के विकास के लिए आवश्यक प्रायः प्रत्येक विचार गीता में आ गया है। इसलिए अनुभवी पुरुषों ने यथार्थ ही कहा है कि गीता बर्धशान का एक कोप है।

(विनोब(भावे)

तुस्कीय को गीतास्थलों कहलाने का साँभारच प्राप्त हुआ है। कौरव एवं पाण्डलों के बीच जो महाभारत संग्राम हुआ उस का युद्धस्थल कुरुक्षेत्र ही था। कुरुक्षेत्र महाभारत एवं गीता तीनों ही सन्द बहुत क्यानक अर्थ संजोप हुए हैं। आइए इसके अतीक अर्थ पर भी विचार कर लिखा लाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अतीक है उस आनारिक युद्ध का जो धानव देह में सक्तिय है। हमारा सरीर कुरुक्षेत्र है तथा धर्मक्षेत्र भी है। बाद इसे हम इंश्वर का लिखार क्यान भाग ले और सद्गुणों को अपनावें तो धर्मक्षेत्र है। क्योंकि गरदेह से ही धर्म की, आरमदर्शन की साधना हो सकती है। इस सरीर के अन्दर भले बुरे विचारों की , सद्गुणों एवं दुर्गणों को लड़ाई हम सा चलती रहती है। दुर्गणों का प्रचल होना बारकों की जीत है। सद्गुणों का प्रचल होना पाण्डलों की जीत है। उन तक जीवन है यह बुद्ध समाप्त नहीं होता। युद्ध चलता रहता है जीवन संग्राम में जब मनुष्य राम द्वेष के कारण अपने पराये का भेदभाव करने लगता है तो अपने कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं कर पाता। अस्थिर चिंत, अशान्त मन, विपाद युक्त (अर्जुन) को गीता नाता की शरण में आकर ही परम शान्ति धिलती है।

भगवान कृष्ण ने कौरव एवं पाण्डवों की रोना के भध्य जाकर रथ का खड़ा किया एवं उन्होंने अर्जु न से कहा — हे पार्थ, यहां थुद्ध की इच्छा से इकड़े हुए कीरवों को देख लो। अर्जु न को मोह हुआ और यहीं पर भगवान कृष्ण ने गीतारुधी अभृत वाणी का ज्ञान अर्जु न को दिया। इस स्थान की खोज हेतु हमें दो बातें जानना आवश्यक है —

- भहाभारत कालीन कुरुक्षेत्र की स्थिति।
- (2) पाण्डव कौरव रोना तथा शिविश की स्थिति।

अप वृन्दावन कानूनमें अपने एक लेख में एतदर्थ विचार करते हुए लिखते हैं कि कुरुशेत्र हिरण्यवती, दुपद्वती और सरस्वती नदी के थध्य का क्षेत्र है। जिसको ब्रह्मवेदी, समन्तर्यवक

#### भर्मधेत कुरुक्षेत्र

एवं कुरु के कर्पन अपरान्त कुरुक्षेत्र कहने लगे। तरन्तुक से मरन्तुक यत्र तक, रामहृद से भयकंक तक केस योजन विस्तार अर्थात 107 पील का प्रदेश था। हिरण्यवती के तट पर श्री कृष्ण ने खाई खुदवाकर पाण्डवीं के शिविर लगाए थे।

महापारत उभोगपर्य अध्याय तेरह में भी लिखा है कि आगे कैकेय, अनुविन्द, द्रोणाचार्य, उन के पीड़े अश्वरथामा, भीष्म पितागह, जयद्रथ, शकुनि, कृतवर्मा, शल्य, ब्रह्मद्रत नथा दुर्योधन चलकर कुरुक्षेत्र के भैदान में परिचय अर्धभाग में मध्यत हुए। इस प्रकार कंतरब कुरुक्षेत्र के परिचम भाग में एवं पाण्डव पूर्वभाग में अर्थात कुरुक्षेत्र के समीप ही पड़ाव प्राले हुए थें।

जामनपुराण के अन्तर्गत "कुरुक्षेत्रद्वार का की वर्णन आया है।

## कुरुक्षेत्रस्य तन्द्वारं विश्वतं पुण्यवर्धनम्

इस द्वार का उल्लेख धामनपुराभ में पुण्डतीक तीर्थ के बाद आचा है, इस प्रकार यह निरु वय ,, ही वर्तमान पुण्डती के निम्मंद बनाया गया होगा। यही कुछड़ेत्र का द्वार पुण्यों की वृद्धि वसने बाला है। कुछड़ेत्र का द्वार पुण्यों की वृद्धि वसने बाला है। कुछड़ेत्र का द्वार के अन्तर्भ : धामनपुराण अध्यास 34/3-7 तक कुछड़ेत्र का थिर दृत विवरण प्राप्त होता है जिसमें कुछड़ेत्र के बन, नदियों अर्थात कार्यक बन, अदिति उन, व्यासकन, कहाकीवन सूर्यवन, मधुबन, शीतका आदि सात वन एवं नी नदियों, सरस्वती, दूपद्वती, वैतरणी, आपगा, मन्दाकिनी, क्षीतको आदि का नल्लेख है। इस प्रकार यह क्षेत्र विरचय ही अत्यन्त पुण्यमय प्रदेश रहा है। सरोक्य महात्म्य के अन्तर्गत मों कुछबेत्र को तथेभूमि कहकर इस की महानक को दर्शीया नया है। सरस्वती नदी को पापनाशिनी कह कर इस का महत्व अत्यन्त अलाँकिक एवं अद्युत्त बना है।

कुरक्षेत्र के समीपवर्ती तीर्थ भी इरा बात का धोतक है कि यह अत्यन्त पावन धर्मभूमि एकं तमीभूमि है। उन्नेतिसर तीर्थ पर ही गीता ज्योति का आर्थिभाव माना जाता है। भगवान का किराट दर्शन एतं वहाँ स्थित अक्षयवट इस बात की पुष्टि करते हैं कि गीता का ज्ञान यहां पर प्रसुप्तित हुआ। आज के जैज्ञानिक मतानुसार भी अक्षयवट लगभग 6000 वर्ष पुराना है। सरस्वती प्राची, पुश्चदक फलकीवन, ब्रह्मसर, सिब्रिडित तीर्थ, स्थाणु तीर्थ, इत्यादि भी कुरक्षेत्र में स्थित है। सो गीतास्थली कुरुक्षेत्र एक शास्त्रत सत्य है जो स्वयं के मुख से गीता के प्रथम रलोक में भगवान ने प्रतिपादित करवाया है।

### धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । भामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय।।

इस प्रकार कु रुक्षेत्र मैदान चीस योजन विस्तार में था। पांच योजन केरे में कीरल एवं पाण्डची की सेना चारों ओर पड़ान डाले हुए थी। यध्य में दोनी सेनाओं के बीच का भाग खाली था।

दोनों और की मेनायें मिल-पिल भागों में पढ़ान हाले थीं। मुख्यद्वार कुरुक्षेत्र ही था या इनके समीप ही था। औरव एवं पाण्डव दिन में युद्ध करते थे किन्तु राजि में एकत्रित भी होते थे। राजि को युद्ध नहीं होता था। भगवान कृष्ण द्वीपदी को राजि में ही नेमें पांच भीमा पितामर के पास हो गये थे। इससे यह भी अनुमान लगत है कि कौरव एवं पाण्डवों के शिविर परस गास ही थे।

先走企业出版市场为作出市场的政治

## कुरुक्षेत्र के सरोवर तीर्थ

ब्रह्मसरोवर

वामनपुराण में ब्रह्मसर तीर्थ का उल्लेख करते हुए मश्रिष्ट लोमप्रर्थण कहते हैं-- समस्त तीर्थों के बिपय में वर्णन करने से पहले में ब्रह्म जो, ईश, कमलासन पर स्थित विष्णु, स्ट्रदेव एवं तीर्थंवर ब्रह्मसर को सिर के बल प्रणाम करता हूँ।

> इश्रमाणमीशं कमला सनस्थं विष्णुं च लक्ष्मी सहित नथेव। रुद्ध च देव प्रणिपत्य मूर्थना तीर्थं वरं ब्रह्मसरः प्रवक्षये।। वाषन । 22/50

इस उकार तीर्थ का महत्व जिदेव के समान ही चणित है। महाभारत तथा पुराणों में वर्णित लेखों के अनुशार ब्रह्मस्टोबर आयीनकाल में आठ मील लम्बा तथा इतना ही चौड़ा था। यहाँ स्थयं ब्रह्मा जी ने सत्तवुग के आदि में यहां किया जिस से इसका नाम ब्रह्मसर हुआ। व्रहार्थ परशुराम ने अनेक बार पितृ तर्पण हेतु यहाँ यहां किए विससो इसका नाम समन्तपर्चक हुआ। इसी क्षेत्र में जब महाराजा कुक ने कर्मण किया तो इसे कुरुक्षेत्र के नाम से ख्याति प्राप्त हुई।

ब्रहमरार लगभग 3680 फुट लम्बा एवं 1860 फुट बीड़ा है। प्राचीन समय में तालाय के चारों और सीड़ियों जी लम्बी श्रृंखलाएं थीं परन्तु ये उत्तरी किनारे पर पाई जाती थीं नथा तालाय के मध्य एक बढ़े तथा एक छोटे डीच ने उस की सुन्दरता को बढ़ा रखा था और इस वाजियों के लिए आकर्षक बना रखा था। इन हीपों मे पीराणिक तथा ऐतिहासिक पहत्व के मिन्दर तथा स्थान हैं। छोटा डीप एक पुल के द्वारा सर्वेश्वर महादेव से कुछ। हुआ था और बढ़ा होंप एक अन्य पुल से जुड़ा हुआ था जो कि उत्तरी किनारे पर मध्य भाग से प्रारम्भ होता है और तालाय को दो भागों में बांट देता है। बढ़े हीप पर कुछ खण्डहर रिश्व हैं जिन होता में में कहा चाता है कि वे वादशाह औराजिय के छोटे किनों थे। बढ़ां हथियारवंद तींनकों की नियुक्ति की गई थे की को बाले तीर्थ यात्रियों से जिज्या वसूल करते थे। मुगलपुरा जो कि आजकरल पुरोक्तम बाग के नाम से जाना जाता है एक ऐसा ही अवशेष है। कहा चाता है कि एक लोटा पानी के लिए एक स्पया तथा स्थान के हिए पांत रुपया कर के हए में वसूल किया जाता था।

सन् 1850 ई. में थानेसर के जिलाधीश श्री लारकित ने इस तीर्थ को खुदवाया एवं इस का पुनर्निर्माण किया । किन्तु तीर्थ को वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय परम आदरणीय श्राहेय श्री गुलज़ारीलाल नंदा, अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विकास मण्डल को जाता है। इनके तत्वाधान में विकास मण्डल की स्थापना 1968 में हुई। सर्वत्रथम इसी सरोवर का विकास कार्य श्रास्थ हुआ। सरोवर की पहरी खुदाई हुई। चारों ओर से सरोवर को छोटा किया गया, पुराने पाटों को तुड़ज़कर कर नए चाट बनाये गये। यात्रियों के ठहर ने हेतु हैन बसेरे बनताये गये। स्नानहेतु, सरोवर

पर 20 फुट जीड़ा चलेटफार्म धनशाया गया। सरोबर को 15 फुट गहरा किया गया। अब इस समय इसमें स्वच्छ जल भरा रहता है। सरोबर के मध्य में भगवान सर्वेश्वर महादेव का आयीन मन्दिर स्थित है जो सरोबर के उतरी तट से एक पुरू हारा जोड़ा गया है।

#### सन्निहित सरोवर तीर्थ

यह रागेवर कुरुक्षेत्र ब्रह्मस्त्रोवर की अपेक्षा बहुत ही छोटा है। इस की लम्बाई 500 वर्णण पूर्व चीड़ाई 1:50 वर्णण है। इस सारोवर का मुक्तिमींग भी कुरुक्षेत्र विकास मण्डल प्राप्त किया गया एवं इसके तीनों ओर सुन्दर व पत्रके माट बनाये गये हैं। पुरोहित वाष्ट्रियों से आद तर्पण इसी स्थान पर करवाते हैं। धर्मशालों में इस पावन क्षेत्र को ही सिन्धित की संका दी गई है। बिद्धानों का मत्त है कि ऋगवेद शर्नण वल तथा सत्तपथ का अदतः प्लक्ष सर कुरुक्षेत्र में विद्यागन आज का सिन्धित सरोचर ही है। इस बकार यह सामेवर अपने आज में उत्तव ही पुराना है जितना ऋगवेद।

भागवत पुराण में कहा गया है कि पुरुखा ने उर्जशी को कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर देखा तो वह सरस्वती का तट सिनिहित सर ही है क्वृंकि तारदपुराण में सरस्वती को सिनिहित सर हो ही होकर परिचाम में बहने वाली नदी बतलाया गया है। जमन पुराण के इस स्लोक से भी इस सरोवर की प्राचीमता एवं विशालता का वर्णन मिलता है:-

### सरः सन्निहितं प्रोकं ब्रह्मणा पूर्वमेवतु। कलि द्वापरथोर्मध्ये व्यासेन च महात्पना ।।

अर्थात कॉल और हापर के मध्य में महात्मा वेदच्यास जी ने इसी सर को प्रमाणित बतलाया है जिसे सतयुग में स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्मित किया था। इस प्रकार ब्रहमसर तथा सर्जिहत सरोवर में कोई अन्तर दिखलाई नहीं पड़ता।

वामनपुराण के अनुसार यह सरोवर अत्यन्त पुण्यमय एवं महान बृद्धिद्योतक है। देववर विश्वेशवर से पावनी सरस्वती है, उसी के निकट यह समित्रित कहलाने वाला तीर्थ चारो ओर अर्थशोजन के प्रमाण चाला बहलावा गया है। इसी का आश्रय करने वाले ऋषिगण देव वृंद यहां आकर सभी मुक्ति की कामना हेतु यहां तीर्थ का सेवन करते हैं। प्रजा का स्जन करने की कामना से प्रजापति ब्रह्मा ने इसका सेवन किया। भगवान धिष्णु ने भी हिर रुप से जगत की स्थित (पालन पोपण) की कामना लेकर इस तीर्थ का सेवन किया। भगवान शिव ने इस सर के मध्य प्रथम करके महान तेजस्वी देव के रूप ने इसका लेवन किया। तभी से वह भगनान स्थाणुत्व को प्राप्त दूए और स्थाणेश्रवर महादेव के रूप में नगर के इन्टरेव कहलाने लगे।

ब्रहमणा सेवितं इदं सृष्टि कामेन थोगिना विष्णुना स्थिति कामेन हरिरुपेण सेवितम् रुद्रेण च सरोमध्ये प्रविष्टेन महारमना सेव्य तीर्थ महातेजाः स्थाणुत्य प्राप्त वान्हरः वापन पुठ 22/57–58

अनुरिहान बराह मिहिर जिनका समय लगफग इंग्ली पूर्व दूसरी शती है कहते हैं कि सूर्वग्रहण के अवसर पर सभी सरोक्षों का जल कुन्नेत्र के सन्निहित सरोक्षर में आता है। गस से कि स्नान करने वाला एक सनय में ही सभी सरोक्षों में किए गये स्नान का फल प्राप्त कर लेता है।

धर्मशास्त्रों में इस पावन क्षेत्र को ही साँत्रहित की संज्ञा दी गई है जिसके अन्तर्गत ब्रहमगर, कालेसर, स्थाणेसर, ज्वेतिसर आदि प्रमुख सरोवर जा जाते हैं। प्रत्येक मास की अमावस्था को ब्रहमादि देव, ऋषिगण तथा मन्द्रत पृथ्वी के तीर्थ यहां इशी स्थान पर एकत्रित होते हैं। स्वयं भगवान विष्णु वहां सर्दैव निवास करते हैं। इस तीर्थ में स्नान कर भगवान विष्णु का धूजन करने से सहस्त्र अवश्मेध गज्ञ का फल मिलता है तथा बंकुण्ड लोक की प्राप्ति धती है।

सूर्यगृहण के अवसर पर सन्निहित तीर्थ में दान एवं स्नान का अक्षय पुष्प है:--

ब्रहमवेदि कुरुक्षेत्रे पुण्य सांत्रिहित सर: सेवमाना नरा नित्यं प्राप्तुवन्ति परं पद्दश् पुनः सन्त्रिहित्यां वै कुरुक्षेत्रे विशंषतः अर्थयेच्य पितृस्तत्र स पुत्र रुत्वनृणो भवेत

कुरुक्षेत्र ब्रह्मचेदि में सिबिहित सरोक्द है। जो मनुष्य उस में नित्य स्नान करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है । कुरुक्षेत्र में जो सिब्हित तीर्थ है उसमें आद्ध तपर्ण करने वाला (पेतृ ऋणों से उन्नण हो जाता है ।

वामनपुराणानुसार सर्त्रितित सरोबर की सीमा विश्वेष्टवर से अस्तिपुर तक, वृद्ध सन्या जस्दान्त्री से आधवती तक बतलाई गई है ।

> विश्वेश्वराद्धस्तिपुरं तथा कन्या जरग्दवी । यावदोधवती प्रोत्मा तावत्सिन्निहतं सदः । वामन 122/53

वामनपुराण में सित्रिहित की उत्पति के सम्बन्ध में महर्षि मक्तेण्डेय ने कहा है:--

पूर्व रामय में यह सम्पूर्ण विशव चराधर नष्ट हो गया था और केवल मात्र रामद्र ही दिखनाई पढ़ता था। उस समय में एक बहुत अण्ड निकला जो प्रजाओं के बीजोत्पादक रूप बाला था । बहुमा हुन अण्ड में स्थिर होकर सोने लगे । एक सहस्य वर्ष तक वह क्रमशः सतयुग, जेता, द्वापर एवं कॉलया। में सोते रहे । जब वे एक सहस्त्र युग तक सी कर ठठे ती ठमका सत्व गुण था । संसार वन समय शून्य था । ब्रह्मा सुन्दि की चिन्ता करने लगे तो इस प्रकार वे रजी गुण से मोहित हुए तो कि सुप्टि के लिए आवश्यक था । सत्वपुष स्वभाव स्थिर करता है एवं तमोगुण नाश करता है । ईएवर इन तीनों गुणों से ऊपर है । तमी के द्वारा खारे बहुमांड की रचना विकास एवं पाश अथवा संहार होता है। यही ग्रहमा है। जी उसे जानता है वह पोध की प्राप्त करता है । ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण नारायण ही है । जलों को ही नारा कहते हैं और वे आप (अल) ही नासूनु है । उन जलों में जो शमन करता है वसे नारायण – इस नाम से जाना जातः है । उस विश्वतः जल में जगत की जानकर भगवान ने अण्ड को विभक्त कर दिया और फिर उसे ओव यह उत्पन्न हुआ, फिर उस से भू हुआ और दूसरा भुव हुआ, तृतीय शब्द स्ब यह हुआ था । इस तरह पू: भवः स्वः की उत्पति हुई । उसमें जो सचित्वेरेण्यं तेज का अभ्युदय हुआ था, इस तेज ने जल को छुखा दिया। तेज से गर्ध होकर गाडा होने पर संभन से बुलबुला हुआ, बुलबुले से पृथ्वी बनी । पृथ्वी समस्त प्राणियों को धारण करने वाली है । पृथ्यों के मध्य में अण्ड स्थित था, जिस स्थान में अण्ड स्थित था उस में सर सत्रितित था अर्थात सम्रिटित सरोवर वहीं विद्यमान था । और उसी में अण्ड स्थित था जिस से सारिट की रचना हुई।

> काठिन्याद्वारिणी ज्ञेयां भूतानां धारिणी हि सा । यस्मिन्स्थाने स्थितं ब्रह्माण्डं तस्मिन्सज्जित सरः । वामन । 43/35

महाभारत वनवर्व के अन्तर्गत भी सन्निहित सरीवर की महिमा का वर्णन हुआ है ।

ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थ सजिहतीमपि तत्र ब्रहमादयो देवा ऋषय| च तपोधनाः ।

है धर्मराज गुधिस्तर वहां से लक्षिक तीर्थ को बावें जहां ब्रह्मादि देव तलोधनी आंप महर्षि महायुण्य युक्त होने से वहां प्रतिमास आंसे हैं ।

> मासि भासि समायान्ति महतोत्रिता सनिहत्या मुपस्पृश्य राहु ग्रस्ते दिवाकरे

सूर्य को राहु द्वारा आच्छादित करने पर अर्थात सूर्यग्रहण के अलग्नर पर सांबहत तीर्श के स्नान करने पर पुरुष को सी अश्वमेध यज्ञ का पाल मिलता है।

अञ्चमेध शतं तेन तत्रेष्ट शाहवतं भवेत पृथ्वियां यानि तीर्थानि अन्तरिक्ष चराणि च तिः संदयम वास्यो समेण्यन्ति नराधिवः

पृथ्वी एवं स्वर्ग पर जितने भी तीर्थ हैं हर अमायस्या की राजिहित में आते हैं ।

षासि यासि नरव्याप्र संनिहत्यां न सहावः तीर्थ सन्निहिता देव सम्हित्येति विभूता

तत्र स्नारवा च पीरवा च स्वर्ग लोके महीयते । अभावस्यां तत्रैव राजु ग्रस्ते दिवाकरे । यः श्राद कुरुते मर्त्यस्तस्य पुण्यं फलं ज्ञृणु ।। यतकिचितं दुष्कृत कर्म स्त्रिया च पुरुषे वा । स्नातमात्रस्य तत सर्वे नश्यते नात्रसंशयः।।

अमावस्या को सिन्निहित में स्नान करने से पुरुप स्वर्गलोक में पूर्वित होता है। तमोरूप राहु से सूर्य के आच्छादित होने पर, सिन्निहित तीर्थ पर श्राद्ध करने से विधि पूर्वक मनुष्य की एक हज़ार अश्वमेघ यञ्ज का फल श्राप्त होता है और उसमें स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्मवेदि कुरुक्षेत्र में पुण्यमय समितित सरोवर है। जो भी वहां स्वान करता है उसे परम पद की आफित होती है। स्कन्दपुराण के अनुसार इस तीर्थ में यदि कोई एक गरीब ब्राह्मण की अन्न द्वान करता है तो उस एक व्यक्ति को खिलावा करोड़ों व्यक्तियों को खिलाने के सन्तान है।

> यस्तत्र भोजदेन विग्नं पडरसं विधिपूर्वकप् एकेन भोजितैनेव कोटिर्भवति भोजिताः

जो सन्निहित में होन करता है उस को करोड़ों होय का फल मिलता है

मस्तत्र कारमेदं होम सन्निहित्या समीपतः एकैकहृति दानेन कोटि होय फलं भवेत । स्कन्द । 7/82

वामनपुराण की एक अन्य गृथ्या के अनुसार शिख ने ऋषियों से कहा कि वे सिनिहेत तीर्थ में उनके लिंग की स्थापना करें किन्तु ऋषि लीग लिंग की हिलाने में समर्थ न हो सके । अतः शिव ने कृपा करके स्वयं ही इस सर में लिंग की स्थापना वर्त-

> युष्मामि पतितं लिंग सारपित्वा महत्सरः सन्निहित्यं तु विख्यातं तस्मि शीग्रं प्रतिष्ठिम । वामन । 23/13

इस प्रकार रात्रिहित कुरुक्षेत्र के प्रसिद्धतम शीर्थों में एक है । स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने इस सर का विस्तार किया । दूसरे सरोवर तीर्थों का विश्वरण "शिव तीर्थ" के अन्तर्गत विद्या गया है ।

李幸帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝

## कुरुक्षेत्र के शिव तीर्थ

स्थाणबीइव्र तीर्थ

कुरुषीत्र गांता के उपदेश स्थल के रुप में विश्वविद्धमात है, महाभारत का विश्व आर्था युद्ध भी यहीं पर हुआ, किन्तु यह भी सत्य है कि अनादि काल से यह स्थान आयुकाए, औदरवानी, देवाधिदेव भगवान शंकर का भी अत्यन्त महत्यपूर्ण स्थान रहा है। यहा के इंग्टदेव प्रमुख रुप से स्थाणीश्वर महादेव हो रहे हैं। स्वयं प्रजापीत ब्रह्मा ने अपने व्य—कपनी से स्थाणु लिंग विग्रह की स्थापना की थी ऐसा प्रमाण हमें वामनपुराण में प्राप्त होता है:

> एवं स्तुतो देवगणैः सुभक्तया स ब्रह्मापुर्ख्यत्य मिताबहेन त्यकत्वा तदाहस्तिरुपं महात्मालिंग तदा सनियानं चव्हारः । वागनः । 44/38

अस्तु स्थाण्यीरचर तीर्थ की प्राचीनता असन्दिग्ध है । स्थाण्यीरचर महादेख शानेसर गार के ऑध्यतान हैं, आराध्य हैं और स्थामी हैं । कुरशेत्र आने पर जिल्लाने स्थाणवीरचर महादेख के दर्शन नहीं। रूपे समक्षिये उस की कुरशेत्र यात्रा अधूरी है । बामनपुराण में ब्रहमादिदेख उस शिव स्तुति में कहा गया है —

> स्थाणवीश्वरं स्थितो भरुषाततः स्थाणवीश्वरः स्मृतः ये स्परन्ति सदा स्थाणुं ते पुक्ताः सर्वीकल्ववैः । वामन 44/15

स्थाणु में ईरवर स्थित होने से ही इसे स्थाणवीरवर कहा जाता है । जो व्यक्ति सदा स्थाणु का स्थरण कृत्ये हैं वे सभी विपत्तियों से खुटकारा पर जाते हैं । स्थरणु लिल के दर्शन मर । री शुद्ध देंड बाल होकर मोक्ष के गामी हो जाते हैं ।

> सुद्धदेहा धविष्धन्ति दर्शनान्मोक्षमापितः । वापन 44/16

वापनपुराण में नानाविध शिवलिगरुवार भारतस्य के अन्तर्गत स्थाण्यीश्वर महादेव एव स्थाणुतीर्थ की महिमा का वर्णन ३१। प्रकार पिलता है —

> अकामो वा सकरमो वा प्रविश्य स्थागुमन्दिरम् . विभुक्तः पातकं घोरेः प्राप्नोति परर्भ पदम् । वामनाः ४६/५५

अर्थात बनुष्य कामना युक्त हो या निष्काम भाव वाला हो, भगवान स्वाणु के मन्दिर में प्रवेश कर धोर पालकों से विमुक्त हो जाता हैं।

> आज्ञानाञ्चानतीयाऽपि हिल्लया वा प्रहणस्य वा वर्यते दुष्कृतं सर्वं स्थाणुतीर्थं प्रभावतः ।

बाधना) 45/24

अज्ञान रो अथवा ज्ञान से स्त्रियों के अथवा पुरुषों के जो भी दुष्कृत कर्म होते हैं वे सब स्थाण् तीर्ध के प्रधाद से बच्ट हो जाते हैं :

> लिंगस्य दर्शतान्मुक्तिः स्पर्शनाच्य वटस्य च त्तरसन्निधी जले स्नात्वा प्राप्नोत्विधयतं फलम् । वायन0 45/25

स्थापुलिंग के दर्शन से एवं बटवृक्ष के स्पर्श से मुक्ति मिलती है । उसके समीप से मनवांद्धित फल की प्राप्ति होती है ।

> पिताणां तर्पण यस्तु जले तस्मिनकरिष्यति बिन्दी बिन्दी त तोयस्य इन्यननतफ फलभाग्भवेत । व्यामन() । 45/26

उस जल में जो कोई भी अपने पितृगण का तर्पण किया करता है तो जल के प्रत्येक धिन्द में अनन्त फल का भागी होता है।

> यस्तुकृष्णतिलैः श्राद्ध स्थाणीलिंगस्य पश्चिमें तर्पयेच्छद्भया युक्तः श्रीणयेतस युगतयम् । यामन० 45/27

जो कोई पुरुष काले तिलों से स्थाणुलिय के पश्चिम में श्राद्ध करता है और श्रद्धा से युक्त होकर तर्पण करता है वह तीनों सुनों में सब को असन किया करना है ।

> अन्येऽपि प्राणिनः केचित्प्रविष्टाः स्थाणुपुत्तमम् ते सर्वे पापनियुक्ततः प्रवान्ति परम पद्म । वामन्।) 46/18

आति उत्तम स्थाणु, तीर्ध में प्रयेश करने वाले सभी प्राणी सभी पाची से मुक्त होकर परय गाँउ की प्राप्त करने हैं।

## स्थाणोर्वेटस्य पूर्वेण हस्तिपादेश्वरः शिवः तं हष्टवः मुच्चते पापैश्न्य जन्य निसभवः ।

वापन() ~46/2

स्थाणुबट के धूर्व भाग में हस्ति पादेश्वर शिव विराजमान हैं । उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य पूर्व जन्यों में होने वाले पापों से भी मुख हो जाता है ।

स्थाण्चीश्यर गहादेव का मान्दर कुरसेत के प्राचीनतम स्थानों में से हैं । स्थाणु हर ही इस स्थान पर बतिष्ठित हैं । महाभारत युद्ध से पूर्व भणवान कृष्ण ने परण्डलों सहित यहां आकर भणवान स्थाणु का भूजन किया था एवं चित्रय के लिए आसीर्वाद ग्रहण किया था । स्कन्द भणवान को इसी तीर्थ पर देव सेनापीत के पद पर अधिपंत्रक किया गया था । महाधि दर्भीति ने भणवान स्थाणु को आराधना करके बज देव प्राप्त की थी । महाभारत होणार्कों में वेदव्यास जो अर्जु न को भगवान शिव को महिमा बतलाते हुय कहते हैं:-

## महत्पूर्व स्थितों यञ्च प्राणेत्पति रिथतरचयत् स्थित लिंगस्य यत्रित्यं तस्पात स्थाण्ंरितिस्मृत

वे (भगवान शिव) पूर्वकाल से ही महान रूप में स्थित हैं । आणी की उत्पक्षि, हिथाँत के कारण हैं तथा उनका लिंगमब शरीर रादा रिकर रहता है । अतः उन्हें "स्थाणु" कहते हैं । सराय हर्पवर्धन के पूर्वक पुण्यभूति ने भगवान स्थाणवीश्वर के नाम पर ही अपनी राजधानी का नाम "स्थाणवीश्वर" रखा था जो बाद में अपधंश होकर "थानेतर" हो गया। इसी मन्दिर को मारपूट । सजनवी ने लूटा और शुक्रवाया। इसी के बाद आधुनिक मन्दिर शनीपत तृतीय युद्ध के बीर सेनानी श्रीमद सदाशिव राव भाऊ मराज ने बनवाया था ।

मन्दिर आज भी अपनी प्राचीनता बनाए हुए हैं । स्थाणुमंदिर को अद्भुत निशेषता थह है कि यहां आने वाले को आरियक सांति का आभारत होता है । मन निर्माल होकर चित्रशृत्ति स्थिर हो जाती है । प्रशु भजन में मन लगता है । मन्दिर में सर्वेद अखण्ड ज्योति प्रकाशित रहती हैं । अखालु जन बांछित फल प्राप्त करते हैं । जब से यह मन्दिर महानिर्वाणी अरहाड़ा के अन्तर्गत श्री दिगम्बर बांचा शरणपुरी जी के सानिश्य में आया है तब से ही विकास के सिखर पर पहुंचा है । पुराने जीर्थ शीर्थ खंडहर को एक अति आधुनिक विशाल सज्जागुक तीर्थ का रूप द दिया गया है । मन्दिर में विशाल सत्संग भयन का निर्माण हुआ है जिसमें मां आदिशांत सिहवाहिनी दुर्गा भी विशाल सूर्ति है । उनका मनोहारी शुगार देखक दर्शनार्थों अपत्रक दृष्टि से एक टक होकर देखते रह आते हैं । मन्दिर में नित्यमित अधरी सत्संग, कीर्तन एवं भजन का आधीजन रहेता है । शिवरात्रि महापर्य तो अन्देकों श्रदालु गंवा एवं दर्शन के लिए यहां आते हैं । कुरुक्षेत्र में धार्मिक वातावरण बनाने में इस मन्दिर का प्रमुख बोनदान है । विशेष रूप से मन्दिर के वर्तमान स्वाधी दिगम्बर प्रभात पुरी जी के कुशल वैज्ञत में श्रासनीय श्रगति हुई है ।

स्थाण्त्रीकृतर तीर्थ स्थित सरोवर का भी जीर्फोद्वार हुआ है । चारों और सुन्दर पक्का आर

है। उसमें स्वच्छ जल भरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह तीर्थ इतना पॉवंत्र है कि इस के पवित्र जल की कुछ बूंदों से ही एक राजा "बाण" के कुप्ट रोग का निवारण हो गया था । पाण्डवों ने विजयश्री हेतु यहां पर भगवान शिव की आराधना की । महाराज हर्प तो इतना प्रभावित हुए कि भारत वर्ष की राजधानी ही थानेसर बना दी !

#### कालेश्वर तीर्थः-

स्थाणुं तीर्थ को जाते हुए बाई' ओर एक बहुत ही आचीन शिवतीर्थ हैं "कालेशवर"। ऐसा कहा जाता है कि वंकाल रूप महात्सा रुद्र ने इस लिए की स्थापना की थी । इस के दर्शन करने भाज से ही सब पापों का नाश हो जाता है। ये पुक्ति प्रदाता हैं एवं अगिनप्टोग यह फल की देने वाले हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राजश ने भी यहीं पर भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा की थी । यहां रुद्र स्थान हेतु सैकड़ों भक्तजन आते हैं।

चतुम्'ख महादेवः -

स्थाणु शिव वन्दिर के समीप ही झांसा रोड पर बाई ओर यह शिव तीर्थ विद्यमान है। यहां पर चतुर्मु ख महादेव जी का छोटा सा पन्दिर है। साथ ही पवित्र सरीयर है। स्टिंट स्चियता पितागह ब्रह्मा से पूजित महेश्यर चतुर्मु ख नाम से संन्थापित हुए।

## चतुर्मु'खं ब्रहमतीर्थं यत्र पर्यादवा स्थितम् ये सेव-ते चतुर्दश्यां सोपवासा बसनित च । वामन 42/28

मर्यादा संस्थित चतुर्युंख महादेश का जो पुरुष उपवास करते हुम चतुर्दशी विधि में उस का सेवन (पूजन) करते हैं अथवा वहां बास करते हैं से परध सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त करते हैं एवं पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते । उनका यत्नपूर्वक पूजन करके उपवास के साथ जितेन्द्रिय पुरुष अगम्या क्ष्मी गमन आदि दोगों से मुक्त हो जाता है । विधिन्दाश्रम में स्थित चतुर्मुंख की स्थापना करके सर्वोत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है ।

> कालिकाले तु सम्प्राने विसच्छाक्षमभास्थितः । चतुर्मुखं स्थापवित्वः थवौ सिद्धि मनु त्तमाम् । वायन ४९/४९

#### श्री सर्वेश्वर महादेव:-

भगवान शंकर का यह प्राचीन बन्दिर कुरुक्षेत्र सरोवर के मध्य में स्थित है । मन्दिर में पांच कक्ष बने हैं जो उत्पर से भी पांच शिखरों में हफ्ट टुप्टिगोवर होते हैं । प्राचीन कक्ष में भगवान शंकर का लिंग विग्रह है तथा शिव दार्वती गणेश एवं नंदी की मृतियां हैं । दूसरे

कक्ष में भगवान गरुड़ नारायण जी की इनेत संगामस्यर की बती हुई पांच फुट उंसी अंत्यन्त मनोहारी प्रतिमा है । अन्य कक्षों में क्रम्पशः श्रीहनुष्टान जी, महामात्रा, कृष्णवलसम्म की मूर्तियां स्थापित हैं । कहा जाता है कि कुन्ती ने इस स्थान पर स्वर्णकमल के द्वारा भगवान संकर का पूजन किया था । मन्दिर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के मध्य स्थापित होंगे से इसकी होशा को देखते ही बनती हैं ।

## दुःखभंजनेरचर महादेवः-

सिव्हित सरोबर के पूर्वी तट वर दु:खभंजनेशनर महोदेब का मन्दिर पिछले कुछ वर्गों से शिव भलों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है । श्रद्धालु अन यहां नित्तमति आकर भगवान शंकर की आराधना करके फलीभूत होते हैं । यन्दिर वह जीजीदार कुछक्षेत्र विकास मण्डल हारा हुआ है । यादों का सुन्दर निर्माण एवं सरोवर में पवित्र खल इस मंदिर की शोभाओं ने वृद्धि किए हुए है । धानेसर शहर के निकट होने से यहां पर्याप्त संख्या में श्रद्धालु जन भगवान शंकर की आराधना से पुण्य लाग धान्त कर रहे हैं ।

#### नीलकंड महादेख:-

सांत्रिहत सरीवर के समीच ही हाल में निर्मित नीलकण्ड महादेव की मूर्ति समस्त्र अद्यानुओं के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है । इसे डाः) कुशवाहा, प्रचक्ता शिक्षण महानियालय, कुरुवक्षेत्र ने कई वर्षों के लगातार प्रयत्नों के बाद पूर्ण किया । सित्रिहत सरीकर के पथ्य स्थानित होने पर इस मूर्ति की अचनी अलग हो अनुपम पहचान है । इन के दर्शन मात्र से हदय उत्साह एवं अद्धा से स्वयं ही नतगरतक हो बाता है ।

中海市市市中央市中央市

## पेहोवा के शिव तीर्थ

पृथवीश्वर महादेव -

कुरक्षेत्र को सीमा के अन्तर्गत पेहोवा में भी शिवतीर्थ विद्यागत है जिनका अपना विशेष महत्व है । जैरह कि विदित है सहरराजा स्थुदक के तहम में ही इस क्षेत्र का ताम पड़ा । स्थु अनन्य शिवापासक थे । अतः उन्होंने अपने आराध्य देव की स्थापना हेतु "पृथ्वीश्वर महाते व" मंदिर का निर्माण करवाया अर्थात पृथ्वी के स्वामी "पृथ्वीश्वर"। कालानार में महागणा रणजीत सिंह ने इस निर्देश का विकास मंडल के तत्वाया । अब कुरुक्षेत्र मिकास मंडल के तत्वाया में पृथ्युदक तीर्थ का विकास हो रहा है । किन्तु अभी भी शरीवर में स्वच्छ जल एवं मीन्यर के नव-निर्माण की आवश्यकता है ।

संगमेदवर महादेव:-

अरुणायाः सरस्यत्याः संगमे लोक विश्वते जितन्नोपोपिता स्नातो पुच्यतैः सर्व किल्वियैः प्राप्ते कालियुगे घोरे अधर्मे प्रत्युपस्थिते अरुणा संगमे स्नात्वा पुक्तिपाप्नोति मानवाः

अरुणा एवं भरस्वती नदी के लोक विख्यात संभप में तीन रात शक आवासपूर्वक रनान बरन बाला रामस्त पापी से मुक्त हो जाता है । घोर वालियुग आने पर तथा अधर्म का वराहर होने पर धनुष्य अरुणान के संगम पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त करता है ।

श्री संगमेश्यर महादेव का प्राचीन मॉन्दर पेहोचा =अग्बाला मार्ग पर पूर्व की ओर पिहांचा से लगभग होन नील की दूरी पर स्थित है । बामनपुराण में इस तीर्थ की उत्पत्ति के खिपय में संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है =

रक्त वहन करो । सरस्वती को इस प्रकार रक्तगय प्रवाहित होते देखकर ऋषि, देवता, गन्धर्व एवं अपसरायें दुःखी हुए तथा वहां पवित्र तीर्थ में रुधिर बहते देख कर भूत, पिशाच एकवित होकर नच्चने लगे ।

तदन्तर वहां तपस्वी ऋषि महातमा तीर्थ यात्रा के लिए जब सरस्वती तट पर पहुंचे और सरस्वती से सारा वृतान्त सुना तो वे अभी नदी के पश्चित्र जल वाली तथा सर्वपायनांधातों अरुणा नदी को वहां लाए । इससे रासस्वती का जल पश्चित्र एवं शुद्ध हो गया । सरस्वतां के जल को शुद्ध हुआ देखकर राक्षस कड़े दुखी हुए और दीनतापूर्वक पुनियों से अपनी पृक्षि की मार्थना करने लगे-इस प्रकार उन तपस्वी ऋषियों ने उस तीर्थ को शुद्ध कर राक्षसों की मुक्ति के लिए वहां एक लंगन की रचना की। "यही अरुणाय संगय" के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसी संगम के स्थान पर आदिदेव महादेव जी की स्थापना की गई और यह स्थान संगमेश्वर महादेव के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ ।

#### श्री पशुपतिनाध महादेव :--

श्री पशुपति महादेव जी का विशास एतं भव्य यन्दिर पिडोवा के दक्षिण में बाबा श्रवणनाथ जी के हैरे में स्थित है । मन्दिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भूत त्रभूना है । मन्दिर के शिखर एवं पीतरी स्तम्भ बहुत ही ठोस एवं आकर्षक बने हुए हैं । मन्दिर में भगवान शिख लिंग चतुर्नु खी रूप में हैं जो कि शुद्ध कस्तौटी के परश्वर का बना हुआ है । आसुत्तीय मनवान शंकर का यह विग्रह अत्यन्त विशास है जो कि कुरुक्षेत्र में ही नहीं अधितु सारे भारत में अद्वितीय है । नेपास विश्वत पशुपतिनाथ के परचात यही पांत्र ऐसा विग्रह है जो कसीटों के परबाद का बना है ।

मुख्य शिव मन्दिर में चार अलग-अलग भागों में चार मन्दिर बने हुए हैं तथा एक और मगवान जगनाथ जी, बलराम एवं सुभझ जी की काष्ट प्रतिग्रायें हैं जो चन्दन की बनी हुई हैं। चार अलग-अलग स्थापित मन्दिरों में सरस्वती, सत्यनारायण, गीरी शंकर एवं हनुमान जी की प्रतिमार्ए हैं। हनुमान भी की चित्रालमुर्ति अप्टधातु की बनी हुई है। इस पर सिन्दूर चढ़ाओ जाता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति भूमि की खुदाई करवाते हुए प्राप्त हुई थी।

दक्षेश्चर महोतव:-इस तीर्थ में दक्षेश्चर शिव विराजमान हैं । यहां शिव का दर्शन करने पात्र से ही व्यक्ति अश्वमेश यज्ञ के फल को प्राप्त करता है ।

> तोदक्षाश्रम गत्वा ट्रस्टवा च दक्षेत्रवरं शिवम् अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः वामन 13/21

यह तीर्थ दाचर नामक स्थान पर करनाल से दक्षिण पश्चिम दिशा में बतीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

भूते इतर-ज्वाला माले इवरः-

बह तीर्थ जोंद में बाराह के रामीय है। बामन बुराण के अनुसार वे दोनें लिए हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति युनर्जन्य प्राप्त नहीं करता।

> भूतेरवर च तत्रेव ज्वालामालेरवर्ग तथा तावधी लिगावभ्यवर्थ न भूयो जन्म चाप्नुयात् वामन। 13/36

> > 中方 10 日本市日本市市市市市市市市

## धर्मधीत कुरुक्षेत्र

## पृथुदक (पिहोवा) तीर्थ

महाभारत वन पर्ज में कुन्नहोन्न को धर्मक्षेत्र एवं पुण्यमय कहा जाता है; किन्तु कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यमयी है स्वरूच्वती जहां कि हमारे प्रहोंप आचार्य ने थेद सहिताओं की श्रधा की ; सरस्वती से भी पश्चित्र है इस के तटवर्ती तीर्थ एवं इस से भी आधिक पश्चित्र है पृथुदक अर्थात पिहोबा तीर्थ ।

## पुण्यवाहु कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वती । स्तरस्वत्यश्च तीर्थानि तीर्थप्यश्चय पृथुदकम् ।

महा () वन () | 18/25

राजा पृथु द्वारा बस्सार्य जाने पर ही इस तीर्थ का आम पृथुदक पढ़ा । महाभारत के अनुआर राजा पृथु वेन राजा के पुत्र थे । इन्होंने बाहुबल से समस्त राजाओं को जीत लिया था। इन्होंने बाहुबल से समस्त राजाओं को जीत लिया था। इन्होंने पृथ्मीतल को श्रीथित सामतल बनाया था इसलिए ये पृथु कहे जाने हैं । इन के राजायूथ था। मिर्मिष गण उपस्थित हुए थे और उन्होंने इनका राज्याधियेक किया था । इनके शारानकाल में बिना जोती हुई भी भूमि अन उत्पन्न करती थी। धेनु समूह आम दुहा थी । जनल क्रमधे महाराज पृथु ने अनेक बन्न सम्भादन किए । समस्त प्राणियों की अभितायित द्रव्य देकर सन्तुष्ट किया था । इसी दानी राजा ने अपने अश्वमेध यन्न में पृथ्मी के समस्त पदार्थों की स्वर्ण प्रतिमार्थ बनाकर ब्राह्मणों को दी थीं । उन्होंने 66 हज़ार सुवर्णक और मिणित्न भूषित सुवर्णक पुष्टची दान की थी।

हरिवेशपुराण के अनुसार पृथु कयव, धनु और दिक शर लेकर उत्पन्न हुए थे। सत्युन पृथु के उत्पन्न होने पर खेल पुन्नाम नरक से रक्षा पा कर स्वर्ण गये। अन्तर ब्रह्मा देवताओं के गाथ वहां उपस्थित हुए और उन्होंने पृथु को चक्रवर्ती एजा बनाया। पृथ्वी संस्थित प्रकृष्यों को सुख राप्पन्न विधान कर के उन्होंने राज्य किया था। एक रामय प्रधा ने राजा के रामीय उपिथत होकर अपनी-अपनी चृत्तिविश्वत कर देने के लिए प्रार्थना को। पृथु ने उनकी प्रार्थना पर सारसंघान करके पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथु भी धनुषवाण लेकर सव स्थानों में उरा का अनुसरण करने लगे। अन्त में पृथ्वी महानाज पृथु भी धनुषवाण लेकर सव स्थानों में उरा का अनुसरण करने लगे। अन्त में पृथ्वी महानाज पृथु को शरण में अगई। पृथु बोले-पृथ्वी तुम सव बजाओं को जीविका प्रदान करो और पेरी पुत्री बनो। पृथ्वी खोली- मैं आप के प्रस्ताव से सहमत हूँ। परन्तु किस प्रकार पुत्र से आफ कार लो। अगन की जीविका विधान हेतु मेरा टोइन करना होगा। वोइन करने के लिए आपनको बजड़ों की आवश्यक्ता होगी। कर्युक करकों के बिना कभी दूध नहीं निकलाता और पुत्री समस्त भी करना होगा। करने कि स्था प्रस्त कर लें। प्रमु के अवश्व मार एथा से से करने कि बना कभी दूध नहीं निकलाता और पुत्री को सत्त स्थान स्थान

किए। उसी अन्न द्वारा न्नजाजीवन भारण करती है। अनन्तर पर्हापयों ने सोगदेन को बरस बनाकर पुन| पृथ्वी को दोहन किया। इस बार देवगुरु बृहस्पति दोहन कर्ता बने थे। तदनन्तर इन्द्र आदि देवताओं ने मिलकर पुन: पृथ्वी को दूहा। इस बार इन्द्र स्वयं बरस बने थे और सनिता दोन्या बनी। यजीय होंवे इस बार क्षीर रूप से तुहा गया था। भूमि पृथु की पुनो हुई थी, इसी कारण भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। इस प्रकार महाराज पृथु अस्पान्य प्रताप से राजाओं में अग्रणी हुए थे।

श्रीमद्भाग्यत में भी पृथु की कथा इस प्रकार आई है। आह्मणों ने अपुत्रक बेन के दोनों बाहुओं का मंथन किया। एक बाहु से पुरुष और दूसरे से एक स्त्री उत्पन्न हुई। उस समय ऋषियों ने कहा था – तुभ शब से प्रथम राजा हो। अत्तर्य तुम्हारा नाम पृथु होगा और कन्या का नाम आचि होगा। ऋषियों के कहने से अचि और पृथु का क्याह हुआ। अनन्तर पृथु को कुनेर ने स्वर्णमय आसन, बरुण ने स्वेत छन्न, वायु ने दो कंगन, ब्रह्मा ने बेदमय कव्य हिर्दि मुद्दर्शन चक्र और लक्ष्मी ने सम्पत्ति दी। भगवान रह ने एक तलवार दी। अग्नि ने पृथु को छान, सूर्य ने रश्मियाण और भूमि ने योगमयी पादुका उपहार में दी।

महाराज पृथु मगवान के अंश से उरपन्न हुए थे। उन्होंने समस्त नजाओं पर भगवान दिवाकर के समान अपना प्रताप फैलाया था। पृथु ने उत्तम कार्यों द्वारा सब को प्रसन्न किया था। वे पर स्त्री को माता एवं अपनी स्त्री को अपने शरीराई के समान समझते थे। उन्होंने सी अश्वपेध यज्ञ किए। अन्तिम यज्ञ के समाप्त होने से पहले ही देवराज इन्द्र ने उनका यज्ञीय अश्व चुरा लिया था। महाराज पृथु ने सनत्कुमार की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान आप्त किया एवं स्थासस्य उन्होंने सदयति प्राप्त की।

प्रसिद्ध पेहोवा तीर्थ हरियाणा राज्य में जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। थानेसर से इस नीर्थ की दूरी लगभग 31 किलोमीटर है। पवित्र सिलाता नहीं के तट पर अवस्थित इस तीर्थ का भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान है। इस तीर्थ की महिना का वर्णन महाभारत, भागवत, भविष्य पुराण, वामन, वायु पुराण इत्यादि कई धार्मिक ग्रन्थों में पिलता है। राजा पृथु ने इस स्थान को हज़ारों वर्ष पहले बसाया था। दूसरे पृथु उदक से तात्पर्य जहां पर राजा पृथु ने अपने पिजों को उदक (जल) दिवा। इस प्रकार पेहोवा संस्कृत शब्द पृथु उदक का ही अपन्नेश रूप है। इस तीर्थ की महिना अनन्त है। विश्वामित्र व वर्गण्य जैसे नहान ऋषि मुनियों ने इस पतित्रवावनी सरस्थती नदी के किनारें घोर तप करके इस तीर्थ की महिना को बढ़ावा। ग्रहमयोनि तीर्थ में स्वयंभू ब्रहमा जी ने अनेक यज्ञ किए। इस तीर्थ की महिना का संशोगान वामनपुराण में इस प्रकार किया गया है —

पृथुदकं चैर्न दृष्टं न अतुम स्मृत तथा इतिनास्ते बुधा पुत्राः पितरः प्रवदन्तिह

जिन पुरुषों न पृथुदक तीर्थ का गाम न सुना हो, न देखा थे और न ही मन मे स्परण किया हो, उन के पितर कहते हैं कि हमारी संतान हुई था न हुई एक रामान है।

> सरस्वत्युगरे तीर्थं यस्त्यजेदात्मन स्नतुम। पृथुदके जप्य परो नैबस्य मरणं भवेत। वामन ३७/१९

सरस्वती के उत्तर में जो अपने शरीर का त्याग करता है और पृथुदक में जो जप्य में परायण करता है उतका मरण ही नहीं होता।

पेहोका तीर्थ की हिन्दू तीर्थों में अत्यन्त पवित्र माना जाता है। यहां प्रतिदिन सैंकड़ों यात्री श्रद्धालु जन, पिछ दान, पितृ तर्पण हेतु आते हैं । इसी तीर्थ पर ऋषि विश्वनामित्र ने अतिशत्य को त्यागकर ब्राह्मपत्य को प्राप्त किया । देवागुरु वृहस्पति ने यहां अनेकों बङ्क किए । व्यतीर राजा ने यहां विधिपूर्वक 99 यज्ञ दिए । और इसी राजा के यज्ञोंने प्रसन्न हुई सरस्वती मधुलवा होकर प्रवाहित हुई । पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहीं पर युष्टि की रचना की जिस का प्रमाण ब्रह्मयोंन तीर्थ से मिलता है । यही पर भगवान शंकर ने कृष्ण चतुर्वशी (चैत्रमास) पर भूत प्रेत एवं पिशाचों को दिव्य लोक प्रदान किया । इसी कारण इस चतुर्वशी का नाम पिशासमोचिनी चतुर्वशी पड़ा । किया विद्यास को अध्यक्ष भी यहीं स्थिर है जहां के भगवान शंकर की आराधना किया करते थे ।

कुरक्षेत्र भूषि में पृथुदक के समान अन्य तीर्थ नहीं है क्योंकि और तीर्थों में स्न-गाँद करने से पाप नष्ट होते हैं परन्तु यहां तो केवल मात्र नान लें- से ही पाप दूर हो जाते हैं ।

#### पृथुदकसम तीर्थ नाम्ना पाप प्रमोचनंष् । कुरुक्षेत्र गतं नान्यछत्र लंभो सदा स्थिति ।

महाभारत युद्ध में भारे गये बीरों को सुगति प्रदान करने हेतु वहीं पर युधिष्ठर द्वारा पिंध दान करवाये गये थे । श्रेष्ठ मुनि उनक अपने युजों सहित गंगा तट को त्यागकर मोश के लिए यहां पथारे । सर्पंगु नामक ऋषि ने यहीं पर सिद्धि प्राप्त की । उन्होंने सरस्वती नदी में स्वान करके अपने युजों से कहा था-पृथुदक तीर्थ में अपने शरीर का त्याग करने वाला जप परायण पुरुष निश्चय ही देवत्व को श्राप्त होता है ।

रिख गुरुओं में भी इस तीर्थ के प्रति पूरा सम्मान रहा है। यहां रुनान हेतु गुरु नानक देव जी, गुरु गौजिद सिंह जी, गुरु हरराय जी, एवं महाराजा रणजीत सिंह भी दो बार यहां आये थे। अतएव इस तीर्थ का महत्व समस्त हिन्दु जाति के लिए आज भी ज्यों का त्यों परम्परागत बता हुआ है। आज भीष्रत्येक वर्ष चैत्र चोदस के दिन भारी मेला लगता है जिसमें लाखों श्रदालु अपने पितरों के कर्मकाण्ड, नारायण बलि, गति, पिंडदान हेतु यहां आते हैं। हरियाणा

सरकार ने इसे राजकीय मेला घोषित किया है। सरकार यहां वांचत प्रबन्ध करती है। भारतीय सनातन धर्म महावीर दल के निष्कान सेवकों द्वारा धाषियों को उनान एवं पिण्डदान में पूरा सहयोग मिलता है। हरिवाणा से ही नहीं अधितु पंजाब से बहुत से श्रदालु चढ़ां मां सरस्वती को श्रदासुमन अधित करने यहां अते हैं। सच कहा जाय तो यह हिन्दु फिख एकता का पांचत संतम श्रवल है। गंगा के जल में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, काशी में जल तथा धल में मरने से मुक्ति मिलती है। अर्थात यहां की जल, भिष्टी वायु तीनों ही मोधदाधिनी हैं। पेहोबा नीर्ध में पावन सिलता सरस्वती के तट पर अनेक तीर्ध है जिनका विवस्ण पुराणों में इस प्रभार मिलता है:--

#### विद्यामित्र तीर्थः---

यहां मुनि थिइलामित्र जी का विख्यात तीर्थ है यहीं पर उन्हें ब्राह्मणस्य प्राप्त हुआ था । बाममपुराण के अनुसार थहां तीर्थ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्राह्मणस्य को प्राप्त करता है तथा विस्तृद्धातमा क्राह्मण तो परम पर को भ्राप्त करता है ।

> ब्राहमण्यं लब्धवान्यत्र विश्वामित्रो पहपुनिः तस्यस्तीर्थं वरं स्नात्वा ब्राहमण्यं लभनं श्रृवं । वापन । 39/15 ब्राहमण्यतु विशुद्धातमा पर पदभवाणुचात । वापनः। 39/16

बह तीर्थ स्थरव्यती के दक्षिण तट पर 4() फुट उंचे टीले पर स्थित है । बहां प्राचीन मी-दर के अवशेष है द्वार पर सुन्दर मानवकृति हैं जिसने अपने हाथ पोद में रखे हुए हैं । तीनी तरफ दो हाथी उसका अभिनन्दन कर रहे हैं । बाई ओर नवग्रह दाई और अष्ट शक्तियां विराजपान हैं ।

### पृथ्वीइवर महादेखः-

यह अत्यन्त प्राचीन शिव मन्दिर है जिसका निर्माण स्वयं महाराज पृथु ने करवाया था। मुगलकाल में इसे धवक़त कर दिया गया किन्तु मराठा शाशकों ने इसे युनः जीवन दिया एवं देवालय का निर्माण,कायाया। .कहते हैं कि बाद में महाराजा रणजीत सिंह जो ने भी इस मन्दिर का जीगोंद्वार किया।

#### विशिष्ठ तीर्थः -

जैसा कि नाम से पता चलता है इस स्थान पर बांशप्ट ऋषि का आश्रम है । वहीं पर उन के द्वारा यज्ञों का आयोजन हुआ था । इस स्थान पर भगवान शिव के तीन पन्दिर तथा गुफा है । एक कृप भी हैं ।

कार्तिकेच तीर्थः-

एथ्वीएवर यहादेव के समीप ही स्वामी कार्तिकेय का अस्वन्त प्राचीन मंदिर है । इसमें श्रद्धाल तेल तथा सिन्दूर चड़ाते हैं । स्त्रिमों के लिए इस तीर्थ का दर्शन वर्ज्य है । कहते हैं कि कार्तिकेय का मन्दिर सुद्ध देवता कार्तिकेय के उद्देश्य से महाभारत युद्ध के पहले का प्रतिचित हैं ।

ययाति तीर्थः -

तत्र तीर्थ सुविख्यातं यायातं नाभ नामतः यस्यह यजमानस्य मधु-सुस्राव वै नदी । वामनः) 39/36

पाननसिल्ला सरस्वती नदी के तट पर भहाराज ययाति ने अनेको यज्ञ किए । इस कारण यवाति तीर्थ के नाम से सुनिक्ष्यात है । राजा ययाति की इन्छानुसार सरस्वती ने दू व मी नथा मधु मनाहित किया था । अतः इन पर बने घाटों को सभुसन्ना तथा दहुग्चसना कहते हैं । महाभारत के अनुसार जब राजा ययाति यज्ञ कर रहे थे तो सरस्वती ने अपने प्रति उनकी शहूर अद्धा भक्ति को ध्वान में रखते हुए, यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणी को जो भी उन्होंने चाहा के पूर्ण मनोवांखित बस्तुएं प्रदान की । राजा के यज्ञ के निभित्त से आया हुआ जो भी ब्राह्मण नहां कही उहरा हो नहीं पर सरस्वती ने पृथक गृह, शब्दया आसन पीजन तथा अनेज प्रकार के दान की व्याख्या की । यहां भक्ति युक्त स्नान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुकत हो जाते हैं एवं अश्वमेष के फल की प्राप्त करते हैं ।

> तस्मिन स्नातो त्ररो धक्तया मुच्यते सर्वकिल्वर्षः फल प्राप्नोति यज्ञस्य अञ्चनेघस्स्य मानवः वापन सरीत 18/38

अवकीर्ण तीर्थः -

खानन पुराण में पृथुदक तीर्थ के बाद इस तीर्थ का वर्णन 'गया है । इस तीर्थ से सम्बर्गध्य सीक्षण कथा इस प्रकार है- इस स्थान पर 'बकदालभ्य' ने महान क्रोध में परकर तथा तथस्या ह्यारा अपने सरीर को कुश बनावर धुनराष्ट्र के सम्यू का होम कर दिया था । कथा के अनुसार नेमियरण्य में रहने वाले ऋष्पियों ने बारह वर्ष का एक सन्न प्रसम्भ किया । सन्न को समान्ति पर सभी ऋषि पांचाल देश गये । वहां जाकर उन्होंने उस देश के राजा से दक्षिणा रूप में धन याचना की वहां उन्हें पशुओं की दक्षिणा प्रध्या हुई । इस पर वकदालभ्य ने उन पशुओं को ऋष्पियों में बांट दिया और स्वयं धृतराष्ट्र के पास जाकर पशुओं को मांगने लगा । धृत्रशम्यू ने क्रोध वश उसे परे हुए पशुओं को ले जाने को कहा । इस से वकदालभ्य अपमानित हुए

और बह मुनि उन मृत पशुओं के ही मांस को काट कर ध्वरागर्द के राष्ट्र को आहुति देने लगा । वकरात्तम्य के प्रतिकार स्वरुप पशुओं के मास द्वारा इस राष्ट्र का विभाश होने लगा तो स्था ने राजा को सलाह दी कि वे जावर चुनि को प्रसंध करें । तत्पश्चात वह राजा पुरोहितों को साथ लेकर रत्नों को लेकर वकरालभ्य मुनि के पास पहुंचा तथा उससे रथा की अर्थना की । इस वर वसके होकर पुनि ने राजा को बाह्यण के निसहर न करने की सलाह दी और कहा कि अपमानित ब्राह्मण तीन पीड़ियों को नम्ट कर देशा है। द महाभारत के अनुभार वृहस्पति ने राखाओं के विनाश के लिए तथा देखाओं के अभ्युदय हेतु यहां यह का अनुभार वृहस्पति ने राखाओं के विनाश के लिए तथा देखाओं के अभ्युदय हेतु यहां यह का अनुभार विचया । इस तीर्थ में जो जितिन्द्र क्यांति श्रद्धापूर्वक स्नान करना है यह नर नित्य पन परी वांत्रित फल की श्रांच्य करता है ।

तस्मिसतीर्थं तु युः स्नाति श्रद्धानो जिलेन्द्रियः स प्राप्नोति नसे नित्यं मनसा चिन्तितं फलप् चाम सरो। । 18/36

ब्रहमयोनि तीर्थः-

चातर्वणर्य ततो दृष्टवा आश्रमाः स्थापिता स्ततः एवं प्रतिष्ठित तीर्थ ब्रहमचोनीति संज्ञितम् वाप सरोध ३७/२३

चारों वर्णों की रचना को घ्यान में रखते हुए ब्रहमा की ने गर आश्रमों की स्थापना की इस तरह से ब्रहमसीनि-इस संज्ञा जाला तीर्थ मिलिंग्डत हुआ । वहां स्नान करके जो मुक्ति की कामना जाला पुरुष है वह पुनः किसी भी योनि का दर्शन नहीं करता । यह तीर्थ स्थान पृषु दक तीर्थ से बिरकुल जुड़ा हुआ है कहा जाता है कि ऋषियों ने तपस्था करके मोख प्राप्त किया । ब्रह्माओं के मुख से ब्राहमण, बाहुओं से खाँचय, जंबाओं से वैश्य ऑर पैरों से गुड़ यहाँ उत्पन्न हुए थे । चारो वर्णों की स्थापना होने से हो यह तीर्थ ब्रहमबोंनि कहलाया ।

#### सरस्वती तीर्थः -

पेडोवा शीर्थ के साथ सरस्वती तीर्थ का वर्णन व ही तो उचित नहीं लगता । यहां पर सरस्वती देनी का एक छोटा सा मन्दिर सरस्वती नदी के तट पर की बना हुआ है इस का निर्माण भी मराठी ने करवाया था मन्दिर का द्वार अत्यन्त सुन्दर एवं गुप्तकालीन मूर्ति कला का परिचायक है ।

#### अग्नि तीर्थः-

महाभारत में इसी तीर्थ का वर्णन आता है । यह तीर्थ पेहोंदा के गमीप ही स्थित है । महाभारत में शर्मित कथा के अनुसार भुगु प्रहॉप के शाप से भयवीत होकर अग्नि देख शमी वृक्ष के अन्दर

## धर्मदोत्र कुरक्षेत्र

अदृश्य हो गये । आंग्नदेव को न दिखाई देने पर इन्द्र सहित सभी देवता अत्यन्त ज्याकृल होकर उन्हें खोजने लगे । खोजते हुए उन्होंने अन्दिदेव को श्वसीवृक्ष के गर्भ में निवास करते देखा । देवता चृहस्पति जी को लेकर वहां उपस्थित हुए किन्तु खाली हाथ लौटे । अन्दिदेव ऋषि के शाप भंश सर्व भक्षी हो गये । इसीतिए यह तीर्थ अन्निनीर्थ कहलाया । इसमें स्नान करने रो व्यक्ति अपने कुल का उद्धार करता है ॥

> अग्नि लोकभवाप्नोति कुलं बैद समुद्धरेत वागपुर ४१/१।७

> > 在中海市市安全中市市市市

## कुरुक्षेत्र के कूप तीर्थ

#### चन्द्रकृषः -

कुरुक्षेत्र मरोवर के मध्य में स्थित पुरुपोतम पुरा (प्राचीनमुगलपुरा) में यह आति प्रश्निक कृप तीर्थ हैं । इस क्षेत्र के पाँचत्र कृपों में गिना जाता है । कहा जाता है कि धर्मराज युधि उस ने पहाभारत युद्ध के बाद इस स्थान पर विजय स्तम्भ बनवाया था जो कालान्तर में लुध्न हो गया। यहां गुप्त दान का महत्व हैं ।

## देवीकृपः -

भगवती दुगाँ के प्रांसद इकावन शक्तिवीठों में अद्धृत पीउस्थान है। मां भद्रकाली तीर्धं और इसी तीर्थं पर स्थित एम पवित्र कूप का नाम है देवीकूप। इसे दुगाँकूप भी कहा जाता है। दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का भाग न देखकर अपने पिता दक्ष को शिव की निंदा बरते हुए सुनकर अत्यन्त क्रोध वज्ञ सती ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर सती का मृत शरीर कांध्रे परर धारण करते हुए उत्यत भाग से नृत्य करते हुए त्रिलोकी में यूमने लगे। ग्रेस देखकर भगवान विच्यु ने अपने चक्र से राती के शरीर को विभावित कर दिया। इस मन्तर इकावन दुकड़े हुए और उन्हीं स्थानी पर शक्तिपीठ स्थापित हुए। कुरुक्षेत्र में सती के शरीर का दाया टखना गिरा था। जहां सावित्री देखी शक्ति तथा स्थाणु भैरव प्रकट हुए। यह नहीं महान शक्ति पीठ है—

> कुरुक्षेत्रे उपरो गुल्फः सावित्री स्थाणु भैरवम् । गरवा सुद्रोधिते नित्यं देवयाः पीठो महासुनि ।।

प्राचीन परम्परा के अनुसार महाभारत युद्ध के समय अर्जून ने भगवती दुर्गी का रणजण्डी के रुप में आझान किया था । भद्रकाली का पूजन तथा यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया था । इस कारण इसे भद्रकाली के नाम से भी पुकारा जाता है ।

# वामन पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र

महाराज कुरु द्वारा करित किए काने पर इस पुण्यभूमि का नाम कुरुक्षेत्र हुआ । इन्हदेश ने प्रराज डोकर उन्हें यह बरदान दिया कि वह समस्त भूमि अर्थात जितनर भी भू—भाग कुरु आरा करित हुआ है धर्मक्षेत्र कहलाएमा ।

> बरदो डरूमीत्ये युक्ते कुरार्वस्य याचत । बावरे तन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्र तदस्तुवः । वायना। 22/33

पुरः महाराज्य कुरः ने यह वरदान मांगा कि वहां जो भी स्नान करने वाले हों अथवा मृत्यु गल हों, उनके लिए यह स्थल भहान पुण्य फल देने वाला हो। वहां पर उपवास, दान, स्नान, अय एवं होन आदि हो।

> स्नानाना च पृतानां च भहापुण्यफलिवह । उपवासश्रव दार्न च स्नांन जच्चं च माधव ।। धारनः। २.५/२.४

हे प्रभो अन्य भी शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म आप के प्रसाद से अक्षय एवं महान फल वाला हो जाए ।

> होन यज्ञादिकं चान्यब्ह्यूपं वाज्य्य शुधं विभो । त्वत्प्रसादादृश्यकेष शंख चक्र गदाधार । चामना। 22/35 अक्षयं प्रवरं क्षेत्रं भवत्वत्र महाफलाम् । नथा भवान्सुरीः सार्वे समे देवेन शूर्गनना । चामन 22/36 त्यसात्र पुण्डसिकाक्ष पनामण्यनकेच्युत । इत्यवमुक्तकनाह सज्ज्ञा वाष्ट्रमुवाच तम ।। वामन 22/37

राजा कुरु प्रभु से यह भी बरदान चाहते हैं कि हे पुण्डरीकाक्ष आप समस्त देखों तथा देखणूली के साथ यहां निवास करें और यह स्थान मेरे नाम का चीतक होने । इस प्रकार भगवान ने तथास्तु कह कर "सब ऐसा ही होगा" बरदान दे दिया । तदबनतर भगवान पुरुषोत्तम प्रभु के इस क्षेत्र की रक्षा हेनु चन्द्र नाम वाले बड़ा की, बातुकि सर्प की, बिद्याधर, शंकु, कर्ण, सुधै या, राक्षरोबर, अजावन, नृषति, महादेख, पानक इन सब को प्रदान किया और ये राभी ग्रहां एकजिन होकर कुरु जगेल की रक्षा करते हैं।

अजावनं च नृपति महादेवं च पावकम् । एतानि सर्वतोऽभ्येत्व युक्तं स्थन्ति कुरुगार्यलम् ।। वापन 22/41

तस्यैव मध्ये महापुण्य युक्तं भूथुदक पापहरं शिवं च पुण्यानदी प्राइगं पुखलां प्रयाता जलीहा युक्तस्य भुक्ताजलाद्या । वापन 22/4-1

कुरक्षेत्र के पथ्य में एक परम पुण्य करवाणकारी तीर्थ वेद्धावा है जो कि पुण्य सहिता। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। पहले इस नदी का सूजन पितामह ब्रह्मा ने किया और समस्त भूतगणी के साथ यही नदी जल, अभिन वायु तथा आकाश आदि में अधिक वल वाली थी।

#### सरस्वती हपद्धायोरन्तरे कुरुजाङ्गले मुनिप्रवरमासीन पुराणं लोमहर्पणम् वायन 22/47

कुरुक्षंत्र के अन्य तीर्थों के विषय में पूछ जाने पर मुनियों में परम त्रवर पुराण लोमहर्पण में फर्मियों से कहा कि ब्रहमा जी ईस कमलासन पर स्थित निप्णु जी जो लक्ष्मी सांदत विसाजमान हैं, स्दर्शन और तीर्थका ब्रह्मशार राज को शिर के बल प्रणाम करके ही में बताउंगा । इस प्रकार ब्रहम सरोवर को भगवान का ही स्वरूप माना गया है ।

> ज्रहमणयीश कमलासनस्थं विष्णुं च लक्ष्मी सहित नश्चैव रुद्र च देव प्रणिपत्य मूधर्मा तीर्थं वरं ब्रह्मवारः प्रवक्ष्मे वामन 22/50

स्वित्रित तीर्थ के लिए तो पुण्यमय एवं महान वृद्धि दायक अर्थात श्रेण्ठ फल देने वाला बतलाया गया है ।

> रनुका दौजसवापि पावनाव्य बनुर्पुंखम् । सरः सन्निहितं प्रोक्त ब्राहमणा पूर्वमेव नू । वाभन 22/51

देववर विश्येशवर में भी पावन शरस्वती है । उसी के निकट यह सरोवर चारों और लगभग अर्थबीजन के प्रमाण वाला बतलाया गया है। देवजूंद यहां आते हैं ये राभी मुक्ति को कागना पूर्ण करने हेतृ एवं दूसरे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हेतु इस तीर्थ वा रोवन करते हैं:-

विश्वेशवरा ववरात्पावनी च सरस्वती सरः सन्निहितं प्रोक्तं समन्तादद्धयोजनम् ।। वामन । 22/55

एतादिशस्य देवाश्रय ऋषयश्रय समागताः सैवन्ते मुक्तिकाषार्थं स्वगीर्थं चापरे स्थिताः

वामन 22/56

ब्रहमणा सेवितंपिदं सूच्टि कामेन योगिना । विष्णुना स्थिति कामेन हरि रुपेण सेवितम् ।।

वामन 22/57

स्द्रेण च सरोमध्यं प्रविद्देन पहारवना । सेच्य तीर्थं महातेजाः स्थाणुत्व प्राप्तवान्हरः ।।

वामन 22/5% वेण बहुएको होटिस्ट्रा राग्रह

आधेषा च्रहमणी वेदिस्ततो रामहदः स्पृतः -कुरुणा च यतः कृष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्पृतप् ।। वामन 22/59

तरन्तु कारन्तुक कथीर्थदन्तरं यदन्तरं रामध्रदरस्य पण्चकात् एतद् कुरुक्षेत्र समन्तमंचक पितामहस्योत्तर वेदि रुव्यते ।। वामन 22/60

प्रजा सुजन हेतु योगिराज ब्रह्मा ने इस तीर्थ का सेवन किया । याचान विच्लु ने भी हॉर हुए से जगत की स्थिति हेतु इस का सेवन किया । रहदेव भगवान शंकर ने तो इस सर के मध्य में प्रवेश कर के महान तेजस्वी देव बनकर इस तीर्थ का सेवन किया और तभी रं। वे स्थाणुरूव को शंक्त हुए । वहीं सर्वप्रथम ब्रह्मा की वेदि थी फिर इसको रामहृद कहा गया; कुर के कर्मण के बाद तो इसे कुरुक्षेत्र नाम से ही बाना जाता है । यह समन्तपंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र विवामाह की उन्तपंद कुरुक्षेत्र तीर्थ की महिमा का अभृतपुर्व वर्णन हुआ है ।

तत्र सा रन्तुकं प्राप्य पुण्यतीया सरस्वती कुठक्षेत्रं समाप्ताच्य प्रयाता पश्चिमां दिशम् । तत्र तीर्धसहस्त्राणि ऋषिभिः सेवितानि च । तान्यहं कीर्तिभिष्वाभि प्रसादा त्यरवेष्टिनः ।। तीर्क्षानं स्परणं पुण्यं दर्शन पाण नाशनम् । स्मानं पुश्यकरं प्रोक्तयपि दृष्कृत कर्मण् ।। ये स्परिष्यन्ति तीर्थानां देवनाः प्रीमयन्ति च ।

#### धर्मक्षेत्र क्रम्सेत्र

स्मान्ति च श्रद्धानाश्रय ते यान्ति परकां गतिम् \* ।। वामने । ३३\* २-५

पुण्यमय जल बाली सरस्वती ने कुरुक्षेत्र को सम्पलियत करके पश्चिम दिला में अभाग किया । वहां पर सहस्वों तीर्थ हैं को ऋषियों के द्वारा सेवित हैं । इन तीर्थों का स्वरण वरने से बहान पुण्य होता है तथा दर्शन से सम्पूर्ण पायों का नाल होता है । जो कोई भी पुण्य तार्थों का स्मरण करता है वस पर देवगण परम असब होते हैं और जो इन तीर्थों में स्नान करते हैं वे परम गाँत को प्राप्त करते हैं ।

> कुरुक्षेत्र गणिष्यापि कुरुक्षेत्रे वसाध्यहम् । अप्येतां वावसुरस्त्य सर्व पापः प्रभुच्यते ।। ब्रह्मज्ञान गया आद्धं गागु है मरणं ध्रुवम् । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे पुन्तितका चतुर्विथा ।। सरस्वती हपदत्योद्धं योनेधोर्यदन्तरम् । तं देवनिषतं देशं श्रहमावर्तं प्रचक्षतं ।। दूरस्थोऽपि कुरुक्षेत्रं यमिष्यामि वसाध्यहम् । एवं यः सततं बूयात्सोऽपि पापः प्रमुच्येत ।। तत्रेय च वसन्धीरः सरस्वत्यस्तदे स्थितः । तस्य ज्ञानं ब्रह्मभयं भविष्यति न संशयः ।। देवता अरुपयः सिद्धा सेथनो कुरुकाहुगलम् । तस्य संवेयनाज्ञित्य ब्रह्म यात्यनि पश्यति ।। वापन नं। 33/8-12

में कुरकोत्र जाउंगा-ऐसी ही बाणी यदि कोई पुरुप कह देता है तो इतने कहने से ही यह गव पापी से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के स्वरूप का प्राप्त अपने कर होता, गया तीर्थ में जाकर वि नरें कर आदतर्पण करना, गोगृह में मृत्यु अपने करना एवं कुरुकोत्र में निवास करना-चार अकार की चुक्ति बतलाई गई। सरस्वती और दूपदाती इन दोनों गदियों का जो अन्तर पाग है नहीं ब्रह्मावर्त कहा जाता है। दूर प्रदेश में रहने वरला भी में कुरुकोत्र जाउंगा और बहां पर निवास करणा इस प्रकार जो निरन्तर बोला करता है वह सब चापों से मुख्त हो जाता है। जो धीर पृष्य सरस्वती नदी के तट पर स्थित इस क्षेत्रप्र में रहना है उसे निश्चय ही ब्रह्मज़न हो जाता है। इसमें लेखनात्र भी सन्देश नहीं। देवभण, ऋषियुन्द, और सिद्ध लोग कुरुवाहुगंल का रोजन करते हैं। उसके भली भांति रोबन से पुरुप निल्य ही अपनी अन्तमा में ब्रह्म का दुर्शन किया करता है।

> ब्रह्मवेदि कुरुक्षेत्र पुण्यं सब्रिहित सण् । सेवयाना सरा नित्यं प्राप्नुचन्ति परं धद्दम् ।।

ग्रह नक्षत्र तासामां कालेन पतनाभद्यम् । कुरुक्षेत्र पृतानां च पतनं नैव विधते ।। वामन । 33/15–16

ब्रह्मचाँद कुरुक्षेत्रत्र एवं पुण्य सर सिब्रिहित का रोवन करते हुए मनुष्य नित्य परम पर को प्राप्त करते हैं। ग्रह, नश्चत्र तारागण इत्यादि का समय आने पर पतन संभव है किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राण स्थापने वाले का कभी पतन नहीं होता।

> स्नानतीर्थपहारम्य वर्णन के अन्तर्गत भी उल्लेख है-स्नानत्वा Sभिगम्य तत्रैच प्रहापातकनाशन् । कुरुक्षेत्रस्य तदद्धारं विश्वतं पुण्यवर्थनम् ।। वामन 24/40

अर्थात कुरक्षेत्र द्वार पुण्यों की वृद्धि करने वाला है । वहां स्नान एवं अभिगमन (नियास) से महापातकों का नाश हो जाता है । वामन पुराण में वर्णित तीर्थ स्नान एवं उनके आधुनिक नाम:—

| सर्पिवधि     | सप्तिदी  | <b>पंचनद</b>    | पाजु       |
|--------------|----------|-----------------|------------|
| वारात्       | वराह     | अञ्चनी          | अवसन       |
| भूतेश्वर     | भूतेश्वर | सोमनाथ          | सोमनाथ     |
| सालुकि       | शिलाखंडी | ज्वालामालेश्वर  | ज्वालयाला  |
| जिमनी        | जींद     | पुष्कर          | पोखर खेड़ी |
| रामहद        | रामराय   | अवन्तिनगर       | अग्रोहा    |
| लोकोद्वार    | लोघर     | वर्गपलबद        | वल्लावत    |
| ब्रह्मावर्त  | वहिरणांच | सीतावन          | सीवन       |
| आपण          | आपगा     | वर्वपस्थल       | कैथल       |
| त्रीविष्टम्  | टयोदा    | <b>फल</b> िक्जन | वस्त्र ।   |
|              |          | अरुनसरस्वती     | अरुणाय     |
| सप्तसारस्वत् | सांच     | वंशभूल          | बरसोला     |
| एकहंस        | ईक्कश    | स्थाणैश्वर      | धानेसर     |
| कालेश्वर     | कालू सर  | श्रीतीर्ध       | कसीन       |
| वसयक्षेधन    | कस्न     | सुतीर्थ         | सूध        |
| खांगनी       | सन्मा    | पुण्डतिक        | पूण्डरी    |
| मानस         | मानस     | इनुमनस्थान      | सारसा      |
| सनावर्तन     | रसीना    | काम्बक          | कमोदा      |
| औसनस         | ओगंद     | सन्निहित        | सनेत       |

| पृथुदक     | पेहोबा     | शालुकिनी  | शास्त्रवण |
|------------|------------|-----------|-----------|
| गर्वेन्द्र | गोन्दर     | अदिति     | असीन      |
| कपिस्थल    | कैथल       | सारकतीर्थ | शेरगढ     |
| कलसोतीर्थ  | ः कसीग्राम | 'मृदित    | मुबाणा    |
| केदारतीर्थ | क्योड्न    | पवनकद     | पपनावा    |
| कोटितीर्थ  | क्रोड़ा    | वामनतीर्थ | बरसाणा    |
| मधुबन      | मोहना      | अनरक      | नरकातारी  |
| लोकलातारण  | ए कौल      |           |           |

## ब्रह्मणपुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र

विशिष्ठ पुराणों के अन्तरात पुराणों की दो गई सूचि में बोड़ा बहुत थेद देखने में जाता है। ह चिन्तु ब्रह्मपुराण को सभी लेखकों ने प्रथम लेखकों ने प्रथम स्थान दिया है। इस का कारण करतुत: यही समाचीन लगता है कि यह समस्त विश्व ब्रह्मा से ही बद्धूत है इसी लिए सर्वप्रथम इसी का वर्णन करना उचित है। ब्रह्म पुराण के तीर्थ वर्णन में भी कुछ विशेषता है। इनमें भिन करोत तीर्थ, पैशाच तीर्थ, सुधा तीर्थ चक्रहीर्थ गणिका संगम, ऑहल्या संगम तीर्थ, भवेत तीर्थ वृद्धावस्था तीर्थ इरणमोचन तीर्थ, सरस्वती संगम तीर्थ खेती संगम तीर्थ, आदि का उलनेश है वे किसी अन्व पुराण में नहीं मिलते । ब्रह्मपुराण में सर्वप्रथम स्वयंष्ट्र ब्रह्मीर्थ संवाद गर्णन के अन्तगत कुरुश्चेत्र धर्मश्चेत्र का वरिचय प्राप्त होता है। मुनिगणों के पूछने पर कि इस पृथ्वों पर सब से उत्तय भूमि कीन सा है।

लोमहर्षण जो बहते हैं—हे मुनिवरों यह उताय धूमि कुरुक्षेत्र में आसीन है: जहां पर युद्धिगानों में श्रेप्त महान ग्रन्थ के रचोंबता समस्त शास्त्री के मनीची बिद्धान सब प्राणियों के हित करने बाले पुराणों एवं आक्रमों के प्रवक्ता, वेदों और वेदांगों के रचींबता पाराशर मुनि के रधुव श्रोवेदन्यास जी, जिस आश्रम में निवास करते हैं अर्थात व्यास्त्रन ही उत्तम धूमि है। यह। पर व्यास आश्रम स्थित है एवं उनके दर्शन हेतु असंख्य मुनियण प्रीति एवं श्रद्धापूर्वक वहां निवास करते हैं:--

> कुरुक्षेत्र समासीनं व्यासं चतिमतां वरम् । महाभारत कर्तारं सर्वशास्त्र विशास्त्रम् ।। ब्रह्मभुराण 18/6

ब्रह्मपुराण में भारत वर्ष वर्णन के अन्तर्गत पुण्य तोबा सारिताओं में गंगा, सरस्वती, गिनन्धु एवं चन्द्रभागा का वर्णन हुआ है। ये खब सरिताएं शीतल जल व्यत्ती, पुण्यमयी एवं हिमालय के पादों से समुत्पन्न हुई हैं।

> सर्व्या पुण्या सरस्वत्यः सर्वा गंगां सभुद्रगा गंगा सरस्वती सिन्धु चन्द्रभागा तथा परा ।।

> > ब्रह्मपुराण 19/25

ये सभी नदियों विश्व की मातायें हैं तथा सब पापों का हरण करने वाली हैं।

### विश्वस्य भातरः सर्वा सर्वा पापहरा स्वृताः व्रह्मयुक 19/39

कृष्ण स्नान महास्म्यवर्णन के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र महिमा की तुलना श्री कृष्ण दर्शन से हुन्छ इस प्रकार की गई है:--

> गंगाहारे कुरुक्षेत्रे स्वानदावेन धनकावम् । दृष्ट्या नदी व मेल्क्रणां नत्कलं दक्षिणापुष्टव् ।। प्रसम्बद्धाः ३२/४७

अर्थात् गंगा द्वार में कुक्षेत्र में स्नान करने तथा दान देने से जो फल मिलता है वही पुण्य कल दक्षिणापमुख श्री कृषण के दर्शन में प्राप्ता होते हैं ।

> ग्रस्ते सूर्य कुरुक्षंत्रे स्नान दानेन वत्फलहा दृष्टवा नसे नमेल्हच्या तत्फलां दक्षिणामुख्य् १। प्रहापुः 32/92

ं कुरुक्षेत्र में भूर्यग्रहण के अवसार पर स्नान एवं दान का जो फल मिलता है ठीक वैसा हो 'हल दक्षिणाचित्रुका श्री कृष्ण के अवलोकन में होता है।

सर्वभीर्थ माहारान्य वर्णन के अन्तंगत कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर को महान तीर्थ बतानावा गया है—

> इन्द्रियाचि वसं कृत्वा थत्र वत्र वसं० नरः । तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयोग पुष्कर तथा ।।

> > 國郡 17/6

专字學學字章有由依由依如表

# नारद पुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र

पश्चरा द्वारका विप्रा नर नारायणयम् । कुरुक्षेत्र नर्मदा च क्षेत्रं श्री पुरुषोतम ।। न० पुरु नारद सनक संवाद । 62

अर्थात मधुरा, 'डारिका, बदरिकाश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदाक्षेत्र तथा औ पुरुषोतम क्षेत्र आदि परम पवित्र स्थल हैं । इन सब तीर्थों पर उत्तम पुराणों का पठन एवं श्रवण किया जाता है। इन तीर्थों पर शास्त्र श्रवण एवं पठन मात्र से ही बीर संसार रूपी सागर से प्राणी नुक्त हो खाया करता है।

जिस प्रकार अन्य समस्त बतों में एकादशी का ब्रत, सब सरिताओं में भरगीरथी श्री गंगा जी, सम्पूर्ण बतों में वृन्दावन, समस्त क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र सब पाचन पुरियों में कांशीपुरी, सम्पूर्ण अन्य तीयों में मथुरा एवं पवित्र सरीवरों में पुष्कर अत्याधिक श्रेण्ठ है— उसी प्रकार नारद पुराण अन्य समस्त पुराणों में श्रेण्ड है:—

> एकादसी च्रतानां च सरिता जाहनवी चथा वृदावनपरच्यां क्षेत्राणां कौरव यथा।। नाठ सनक संवाद । 64

नंगा माहातम्य वर्णन के अन्तर्गत भी उल्लेख मिलता है:-

कृते तु सर्व तीर्थानि नेत्रायां पुष्कर घरं । द्वापरे तु कुसक्षेत्रे कली गंगा विशिध्यते ।।

सतयुग में सभी तीर्थ फलदायक होते हैं, त्रेता में पुष्कर, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा श्रेष्ठ हैं इस प्रकार न केवल कलियुग में अपितु द्वापर में भी कुरुक्षेत्र को चज्रपूगि पुण्यभूमि भाता गया है। क्यूंकि आदि काल से इसे तमेभूमि कहा गया है। नेमिमारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श एवं सेवन करन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में चाहे वहां स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायक होता है। ऐसी धारणा अब भी प्रचलित है कि कुरुक्षेत्र में मृतप्राणी के फूल बाहर नहीं जाते।

नारदपुराण में फलगू तीर्थ का भी वर्णन इस प्रकार मिलता है:--

फल्गुतीर्थे विष्णु जले करोमि स्नानमधनी । पितृणां विष्णु लोकाय मुक्ति युक्ति प्रसिद्ध थे ।।

जिस फल्गु के जल ६५ में खबरं भगवान विष्णु उपस्थित हो उसमें में स्नान करता हूँ जिस से पितरों को विष्णु लोक की और चुझे सांसरिक भोगों से मुक्ति आप्त हो। ऐसा उल्लेख मिलता है कि फल्गुतीर्थ में स्नान के बाद क्रिवेलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करना चाहिए।

> . नमः ज्ञिखाय देवाय ईज्ञान पुरुषाय च । अघोर बाम देवाय सथोजाताय ज्ञाम्बवै ।।

अर्थात ईशान तत्पुरुष अर्थोर, वामदेव तथा सबोजात इन पांच नामों से प्रसिद्ध भगवान शिव को नमस्कार है। फलगु तीर्थ में स्नान करके गदाधर भगवान का दर्शन करके नमस्कार करने वाला मनुष्य अपने पितरों के साथ वैकुण्ड में जाता है। भगवान गदाधर के दर्शन का मन्त्र है:--

> कं नमों वासुदेवाय नमः सकर्षणाय च । प्रथुष्ट्राया निरुद्वाय श्री धराय च विष्णये ।।

इसी प्रकार ब्रह्म प्रशेषर में स्नान एवं उसके साथ प्रकट होने वाले आग्र वृक्ष को सींचन से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है :--

> आप्र ब्रह्मसरोद भूतं सर्वदेव मरं विभूग् । विष्णु सर्व प्रसित्वामि पितृणा येव मुक्तये ।।

कुरुक्षेत्र तीर्थ के समान भूलोक में कोई पवित्र भूमि नहीं है। इस चालीस कीस भूमि की बारह बारवात्र कर लेने से पुनर्जन्म नहीं होता।

कुरुक्षेत्रं सम तीर्थं न भूतं न भविष्यति । तत्र द्वादश यात्रास्तु कृत्वा भूययो न जन्मभाक ।।

नारद पुराण में वर्णित विभिन्न तीथों का विवेचन "कुरुक्षेत्र के अन्य तीर्थ" अध्याय के अन्तर्गत किया गया है।



## भविष्यपुराण में वर्णित करुक्षेत्र

भविष्यपुराण के प्रतिसार्गपर्व तृतीय खण्ड में 32 अध्याय है इसे अग्निखण्ड भी कहा जाता है। इसमें भविष्यकाल के वैत्रस्वत सन्वन्तर के 28 वे द्वापर में कुरक्षेत्र में हुए ब्रीश्व पाण्डव का संक्षिपत रूप युद्ध वर्णन किया गया है –

> र्धावच्यारण्ये महाकल्पे प्राप्ते वैवस्वते उन्तरे । अध्याविशं ट्या परान्ते कुरुक्षेत्र हरणौं भवत् ।। भविष्य । ३/३/14

युद्ध के बाद 18 वें दिन भगवान कृष्ण ने योगेशवर शिव की स्तुति की । साथ ही नाथ पण्डवों की रक्षा के लिए प्रार्थना की । भगवान शंकर नदी पर सबार होकर रक्षा हेतु पाण्डवों के शिविर में विश्व लोकर खड़े हो गये । आधी शत में वहां अञ्चलधाना आया । भगवान शंकर को रक्षक के श्व में देखकर चिन्तित हो गया । फिर मंगल कर भगवान कृष्ण की आराध्या हेतु अवगरकक होकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी स्तुति की । आयुतोप इतने में ही प्रसन्न हो गये एवं बसे बरदान कर में एक दिन्य तलवार दें बैठे । वह उस तलवार से धृष्टभूमन आदि महाराथियों की हत्या कर अपने इष्ट स्थान को चला गया ।

पाण्डलों को हस्तिनापुर में जब इस बृत्तात का पता चला तो ने राब ब्रहेश में आपे से शहर हो गए । भीम तो क्रोथ वश मूर्विडल ही हो गये। होस आने पर सभी इशियदार लेकर शिवजी की ओर भागे और शहर करने लगे: किन्तु वे सभी अस्त्र भगवान शंकर के शरीर में किनीन हो गये। इस प्रकार शंकर जी ने उन्हें कलियुग में पुनः जन्म लेने का शाप दिया। अशी अधिशाप स्वरूप ने आल्हा कदल के रूप में बत्ताराज के पर उत्पन्न हुए । इनमें युधिएउर बलाखान हुए जो शिरीपपुर के निवासी थे । अल्हा ये इस का नाम मलखान है भीम ने जो बहुत दुर्विच कहे थे, वीरणनाम से जन्म लिए । अर्जु न परिचल के पुत्र ब्रह्मानन्द हुए एवं नकुल लक्ष्मण तथा सहदेव देवशिह के नाम से उत्पन्न हुए । धृतराष्ट्र के अंश से पृथ्वीताज हुए जो अवधेर के शासक थे कर्जु—तारक के रूप में उत्पन्न हुए।

शंकर जी के शाप को सुनकर भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा— कि लाण्डव मेरे भक्त हैं अतः मैं भी इन की रक्षा हेतु अवतार भारण करूना । मेरा नाम उस रामय आहलाद होगा । आल्हा के रूप में मैं अगेनवंशीय राजाओं की हत्या कर कलियुग को मीमित सबूंगा ।

विक्रमादित्य के शासन काल के अन्तर्गत भारत में 18 राप्टों का विधानन दिखाई देता है। उस रामय इन राप्टें का विभाजन इस प्रकार था- मांचाल, कुरुक्षेत्र, इन्द्रप्रस्थ, कोगल, अन्तर्वेदी, कुन्नीथी, महदेश अथवा महधन्त, गुर्जर अथवा सौराष्ट्र आनर्त, महाराष्ट्र, द्राचित्र, कांत्रिण, आवन्त्य उद्दुषणा, अञ्जूषी (यह तमिल नांदू के बंगलूर जिले में है)

बंगगोड (बंगलादेश) मगध, महाक्रीशल (मध्यप्रदेश) अजगेर (शबस्थान) एवं रोम (वर्तमानरोम) आते हैं।

> इन्द्रप्रस्थं च पान्चालं कुरुक्षेत्रं च कापिलम् अन्तर्वेदी द्रजर्ध्य वाजमेरं मरुधन्च च । गोज्जेर च महाराष्ट्र द्वाविड् च कालिंगम् आवत्यर्थ चीडुप बंग गौड़ मागधमेख्य कौसर्व्यं च तथा रोमं तेमां राजा युथक पृथक

भविष्य 13/3/2

भविष्यपुराण का बह भी कथन सत्य है कि 18 राज्यों में अलग अलग 18 भाषायें थीं । इय भाषाओं में हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री मराठी ताबिल, कन्नड़ डॉडया, बंगला तैलगु आदि प्रमुख हैं ।

भाषिण्यपुराण के 125 में अध्याय के अन्तर्गत सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण के लगन का विधान है। इसमें भी सप्तपृत्तिका, इंस्तेगांध एवं पंचनण्ययुक्त तीर्थ करा भिश्चित बज़ों में चन्दन, कुं कुंग, इसर, खन्स आदि मिलाकर स्थान करावा चाहिए। और इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, वरण, किंव विष्णु आदि के स्तोध को पढ़ना चाहिए। इनके पढ़ने से एवं स्तामांद से गांधी पाप, ताप, अनिष्ट ग्रहणोंका दूर के जाती है। ऋण, बजुं एपं स्तामबंद के मन्त्रों से श्राध कर, सुफला चस्त्र चंदन पुष्पमाला आदि धारण कर लेना, देवता एवं ब्राह्मण को भोजन दान इत्यादि से पराप्र करना चाहियं। सूर्यग्रहण में सूर्य का नाम एवं चंद्रग्रहण में चन्द्र के नाम का उल्लेख कर पंत्र पाद करना चाहियं।

इस प्रकार का आचरण करने पर धनुष्य की किसी प्रकार का गृह क्लेश, धर पर की होनि, आदि न्याधि की बीड़ा राहीं होती । उस सुख सिद्धि एवं मुक्ति की भी प्राप्ति ही आती है।

इंग अकर विभिन्न पुराणों में पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र को महिमा का सशोगात समुद्ध का ने हुआ है । जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता के दरायें अध्याय में प्रत्येक सर्वश्रिष्ठ वस्तु को इंश्वरोध विभूति बतलाया है वसी प्रकार पुराणों में कुरुक्षेत्र के समस्त लीर्ध क्षेत्रों में बांत्रप्ट कहा गया है । सरोवरों में भानसरोबर एवं बर्मीनयमी में शहर शालव को सर्वोपिर बतलाया गया है ।

> व्रतमार्डपुराण में भी कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दीर्घस्त्रकलु ईजिरे नधास्तीरे हपदवत्याः पुण्यायाः शुच्यिधसः

बायु पुराण के श्रारम्भ में भी कहा गया है कि असीम कृष्ण के राज्य में कुरुबीय में शीनकादि का यह हो रक्ष था। उसमें भूनि लोमहर्पण में यह पुराण सुनावा। आगे चलकर शीनक के किसी वंशज ने अपनी कुल, परम्परा के अनुससार कुरुबीय धर्मधेय में "सव" नाम का नहावज़ आरम्भ किया। इस प्रकार महाभारत काल से ही कुरुबीय तमीभृमि एवं सर्वभूमि मानी गई है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

> असीम कृष्णे विक्रान्ते राज्येऽनुयमत्विष प्रशसती यां धर्मेण भूमि भूमिथ सप्तये वाबुपुराण 10/11

नारदपुराण में भी उल्लेख मिलता है कि कुन्हक्षेत्र भूमि के तीयों के समान शुभ एवं अध्युदय तीर्थ भूतल पर नहीं है जहां मृत्यु होने पर सदाचारी वा दुराचारी रूथी रजी पुरुष मुक्त हो जाते हैं । तभी जावालकादि श्रुति स्मृतियों में इस भूमि को मोक्ष भूमि लिखा है—

> कुरुक्षेत्रसर्थ पुण्यं नान्यद भुविशुभावहम्। साचारी वाष्यनाचारी यत्र मुक्तिः भवाप्नुयात् ।।

## सूर्यग्रहण और कुरुक्षेत्र

भारत समृद्ध परम्पराओं का देश है। हनारे देश में बहा अत्याधिक भिजताएं हैं बहां इन भिजताओं को एकता में पिरोने के बयास भी हुए हैं। भारत के अमुख तीर्थ स्थल एवं विधिन्न में लें, अनेकता में एकता ढूंडने का ही प्रयास करते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन काल से ही इन मेलों की परम्पत रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत की धार्षिक भावनाओं को भ्यान में रखते हुए ही विशेष पर्वो पर मेलों का आयोजन करने की परम्पत का सूक्षक किया। परिणायस्ववस्य आज भी मेलों में अपार जनसमुदाय असीम उत्साह एवं उनेस तथा श्रद्धा के साथ उमझता दिखाई पड़ता है। हमारी थिपिन भावाएँ, विधिन्न धार्मिक सीक्षित्राज हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, किया वेशामूण है, किया है। हमारी आस्था एक है। समारा भावना से अनादि है, सत्य है आह्या एवं अन्य सी किया सामिक एवं सांस्कृतिक विस्तरत एक है। सनातन भये अनादि है, सत्य हैं अह्या एवं अन्य कही में इसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विस्तरत एक है। सनातन भये अनादि है, सत्य हैं अह्या एवं अन्य को सामिक अनुस्तान कहा भी हमारे धार्मिक में लों का आयोजन होता है, वहां करोड़ों वी संख्या में अद्यालू जन अनेक दिनों तक हजारों मील दूर, अपने घरों से हुए, इन्हर मित्री सहित्र धार्मिक अनुस्तान करते हैं। महापुन्नों की सत्तागित से उनके विचारों को हदयसात करते हैं एवं शीर्थ स्थान, स्थान, दान इन्ह्यादि सुध्य कमों से अपने बीचल में पुष्प लाभ प्राप्त करते हैं।

सूर्यग्रहण क्यों और कैसे लगता है और इसका प्राणियों पर क्या प्रधान पहता है इसके सम्बन्ध में विचार करता है। सूर्यग्रहण लगने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानी तथा वैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं:-

#### वैज्ञानिक मतः-

सूर्य की कक्षा के नीचे चन्द्र की कक्षा है, अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्र एक ही राशि में रहते हैं । मेघ के सूर्य किरण की आच्छादित करने से जैसे सूर्य नहीं दीख पड़ता वैसे चन्द्र द्वारा आच्छादित सूर्य भी पृथ्वीवासियों से छिपा रहता है।

चन्दमण्डल द्वारा सूर्य के ऐसे ही आच्छादन का नाम सूर्यग्रहण है। सूर्य की गति से चन्द्र की गति अधिक होती है। चन्द्र पश्चिम दिशा से जाकर के क्रमशः सूर्य के निकट पहुंच कर उसको डॉप लेता है। इसी से सूर्यग्रहण पश्चिम दिशा को स्पर्श होता है। चन्द्र की गति अधिक होने से चन्द्रमण्डल शीच्र ही उसको अतिक्रमण करके पूर्व की और सरक जाता है अतः सूर्य ग्रहण में पूर्व दिशा में ही मोस होता है।

#### पौराणिक पतः-

मद्रभागवत पुराण में समुद्र मंबन का वल्लेख आता है इसी प्रसंग में इमें सूर्वग्रहण लगने के कारण का भी वर्णन मिलता है । इसमें वर्णित कथा के अनुसार जब देवताओं द्वारा समुद्र मंधन हुआ तो समुद्र से अन्य वस्तुओं के साथ साथ अमृत कलाश भी निकला जिसे देवताओं ने आपस में बांटने का निर्णय लिखा। अगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं में अमृत वांट दिया । राहू गमक असुर वेप बदल कर देवताओं की पंक्ति में जा बैटे और अमृतयान कर लिया। सूर्व और चन्द्रमा ने राहू को पहचान लिया और उन्होंने वह बात पग बात विष्णु को बतला दी । इस पर अगवान विष्णु ने राहू का पिर सुदर्शन चक्र से काट दिया अमृत पनि के कारण वह दो भागों में बट गया तथा सबू व केतु के नाम से अमरत्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राहू सूर्ण व चन्द्र को प्रस्ता है तो उन्हें ग्रहण लग जाता है । राहू बिना बड़ के होने से सूर्ण वन्द्र के मुख में प्रवेश कर दूसरी और निकल जाता है।

## कुरुक्षेत्र में सूर्वग्रहण का महत्व :-

अब यह प्रश्न स्थापाविक ही है कि कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण का इत्ना महत्व क्यूं है जब कि प्रहण तो भारतवर्ष के अन्य भागों में भी दिखाई पहला है। कुरुक्षेत्र में ऐसा कौन सा दिक्य आकर्षण है जिसे लेकर हापर, त्रेता व करिन्धुण में इस अवसर पर लाखों अद्धालू वर्शाभूत होकर कुरुक्षेत्र में खिचे चले आते हैं। गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में भी स्नान किया जा सकता है किन्तु फिर भी अनादिकालसे न कैचल व्हांग, सूनि विद्वान एवं सीत महात्मा ही इस अवसर पर कुरुक्षेत्र आते हैं बरन पुराणों के अनुसार हो स्वयं ग्रहमा, विष्णु श्रीरामचन्द्र जो भी इस पुण्य भूमि पर पथारे हैं एवं सूर्यग्रहण के अवसर पर यहां नानांचिधि से हान, बेह एवं स्वान हारा सुशोधित हुए हैं।

प्रायः राधी विद्वानों ने सूर्यग्रहण का पर्व कुरुक्षेत्र में अति उत्तम प्राना है। स्वयं भगशान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में इसे ब्राधित की संज्ञा दी है। बेटमन्त्रों का उच्चारण सर्व प्रथम वहीं पर हुआ। पितामह ब्रह्मा ने, विश्वानत आदि ख्रियों ने यही अनेकों यह किये। विश्वायिक व्यक्तिद महाभारत एवं अन्य पुराणों की रचना यहीं पुण्यसालिका सरस्वतं के पावन तट पर शुई। महाराज कुरु ने इसे पुण्यभूमि मान कर ही यहां बार बार कर्षण कि वा। न्याय एवं धर्म की भूमि मानकर ही भगवान न महाभारत युद्ध यहीं लड़ने का निर्णय लिया।

श्रीमद्भागवत पुराण के दशम राकन्य में लिखा है कि पहाभारत युद्ध से पूर्व सूर्यग्रहण के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण सभी यदुवंशियों साहित द्वारिका से कुरुक्षेत्र पदारे थे। इस समय दूर-दूर के देश विदेश के सभी राजा महाराजा भी यहां एकप्रित हुए थे और सूर्यग्रहण के अवसर पर सभी ने स्नान पूजा पाठ तथा अन्य धार्मिक अनुष्टान किए। मतस्वपुराण के उल्लेख आया है---

## "कुरुक्षेत्रे महापुण्यं राहु ग्रस्त दिवाकरे"

्यूर्वज्ञहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र सेवन महापुण्यदावी है। सूर्वज्ञहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के पवित्र स्त्रोचरों में जो स्नान करते हैं । उन्हें एक हजार अश्वपेच यह कर फल प्राप्त श्रीत। है ।

बाञ्चभूराण में भी कहा गया है---

्कुरुक्षेत्र में सूर्यपर्व के समय दी गई दरन दक्षिणा उत्तरोत्तर तेरह दिन तक तेरह गुणा बहतो है। देखी पुराण में शीर्थ प्रशंसा प्रकरण के अन्तर्गत उत्तरोख है कि गंगा, कनखल, प्रथान पुण्क आदि लभी तीर्थ चाँवत्र पुण्यवस हैं और कुरुक्षेत्र में ब्रह्मस्तर समितित आदि बहुत पाँचत्र हैं।

पृथ्वी की तुलना मनुष्य के शरीर से की गई है।

्हिमालय के शिखर को सिर, दाएं बाएं अंदेशों की भुजाए एवं कुरक्षेत्र को पृथ्वी माना गया है।

रिरद्धान्त शिरोधणि में उल्लेख हुआ है कि जो रेखा लंका और उन्जियनी में से टंकर कुरुक्षेत्र आदि देशों का स्पर्श करते हुए भेरु में जाकर मिलती है उसी भूमि को मध्यों खा कहते हैं इसीलिए कुरुक्षेत्र पृथ्वी का त्राण (प्रधान) छदेश हैं।

चन्द्रमा का खंबंध मन से तथा सूर्य का ग्रंबंध इदय से होता है। प्राण शक्ति का स्त्रोत सूर्य है अतः सूर्य शक्ति से बांडिल होने पर पृथ्वी को निरन्तर पिलने वाली प्राण शक्ति में याद्या उत्पन्न हो जाती है। अतः सूर्यग्रहण के अवसर पर सांसारिक कार्य, छोड़कर पूजा पाठ ईश्वर समरण में, धार्मिक कार्यों में अबृह रहना चाहिए।

करते हैं कि सूर्यप्रहण के अञ्चल पर जो जाणी कुरुक्षेत्र आकर तप दान तीर्थ स्मान करना है उन्हें हदयरोग का भय नहीं रहता और उन्हें ग्रहण क्षेत्र ध्री नहीं लगता ।

वामनपुराण के अनुसार सूर्यग्रहण होते समय स्वान सिमांतत में, उपरान्त सुद्ध स्थान ब्रह्मसर में और फिर स्नान स्थानु तीर्थ में करना चाहिए यह क्रम पूर्ण फलप्रद है। श्रीमदभायवत के अनुसार बलराम जी इन सब तीर्थों में स्नान के बाद बद्विकाश्रम गये थे। सिख गुरुओं में श्रीगुरुनानक देव जी एवं गुश्गोधिदत्तिह वी भी यहां सूर्वग्रहण के अध्यस पर स्नान करने आये थे।

पवित्र कुरुक्षेत्र भूषि में किया हुन्हा इच्छ-वापी, कूप तड़ाग मंदिरादि निर्माण पूर्वतप होमदान आदि पुण्य कम अक्षय फल से देने वाले हैं । लिखित स्मृति में लिखा है - यरमृति में भी ऐसा ही उल्लेख आया है:-

"इस्टेन लश्रते स्वर्ग पूर्व तो भो क्षणाप्नुवात्"

यन्दादो च युगादी च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः महापाते च संक्रान्तौ पुण्ये चाप्यन्यवासरे । स्नातस्तत्र कुरुक्षेत्रे फलानन्त्यम वाप्नुयात् ।।

अर्धात मन्ततर तथा युगादि में चन्द्र सूर्य ग्रहण में व्यातिपात योग में मेपादि संक्रांतियों में अमाबस्या पूर्णिपादि तिथियों में किया हुआ कुरुक्षेत्र भूमि में स्तान और दान अनन्त फलदायक होता है। बायुपराण में भी लिखा है— सर्वस्थापित हि दानस्य संख्या वै प्रोतेम्य बुधै । कुरुक्षेत्रे चन्द्र सूर्वप्रहे संख्या न विधते । पध्मपुराण एवं मतस्य पुराण में भी ऐसा लिखा है कि इन दोनों

ग्रहणों के समय दान देना अत्यन्त पुण्यजनक है । . यद्वद ददाति वस्तत्र कुरुक्षेत्रे रविग्रहे ।

ततदेव सदाप्नीति नदी जन्मनि जन्मनि ।। सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थी में जो दान पुण्य किया जाता है वह जन्म

जन्मान्तर तक प्राप्त होता है। बाबुपुराण में तो यहां तक कहा गया है कि कुरुक्षेत्र कृतं त्रयोदश गुणं भवेत अर्थात कुरुक्षेत्र भूमि में किया हुआ स्नाम दान हवन भजन पूजर तेरह दिन तक तेरह गुणा बंढ़ता है।

सूर्यग्रहण का स्वरूप स्कन्दपुराण में इस प्रकार किया गया है---

राहरादित्य बिम्बस्यि धास्तातिष्ठति भामिनि । अमृताधी विपानस्यो चावत्सस्त्रवतेऽपृतम् ।।

अर्थात अपृतापान की इच्छावाला राहु, सूर्व भण्डल के नीचे आता है। सूर्व की अधकाराञ्ज कर देता है, और तब तक ठहरता है (प्रहण होता है) जब तक सूर्यवण्डल से अमृतस्त्रवण नहीं होता । सूर्यग्रहण का वर्णन ऋगवेद में भी आया है:-

## यं सूर्वं स्वर्भानुः तमसा विध्यदासुरः

शतदथ बाहमण में भी "स्वर्भानुः सुर्यं तसता विण्यय" ऐसा आलेख मिलता है। निषेधः सूर्यप्रहण में तीन पहर पहले और चन्द्र प्रहण में डाई पहर पहले भोजनादि नहीं करना

चाहिए । अक्षराक्ति स्वान दान हवनादि करें । शुद्ध स्नान कर यज्ञोपवीत भी बदलना चाहिए ।

पेला सूर्यगृहण भें राजकीय व्यवस्था एवं चोगदान:--

मेला सूर्यंग्रहण हरियाणा सरकार द्वारा प्रान्तीय मेला योवित किया गया है। राज्य सरकार की ओर हसे जिला प्रशासन समुचित हंग से इस गहानगर्व पर न्यापक प्रवन्ध करता है ताकि आने वाले यात्रिगण सुविधापूर्वक ल्वान कर सकें । मेलाप्रशासन द्वारा यात्रियों की सुख सुविधा हेतु च्यापक एवं सनीचीन प्रवन्ध करा को हैं। पवित्र सरोवरों में स्वच्छ जल पर दिया जाता है। पवित्र सरोवरों के कारों और चार फूट की गहराई तक सीदिया बनी हुई है। जिसके बाद सुरक्षा अवरोध लगाये जाते हैं। क्यूंकि इन से आगे पानी की गहराई लगभग 15 हैं। गहरें पानी में नौकार्य एवं मोटर नौकार्य भी रखी जाती हैं। तैराक भी तैरात किये जाते हैं ताकि किसी प्रकृत की दुर्घटना की सूरत में डूबते हुओं को बचाया जा सके। यात्रियों के उहराल, यातायात खान पान की भी उचित व्यवस्था की जाती है। रेल विभाग की ओर से विशेष गाड़ियों एवं व्यवस्था ना सारी डिब्बे लगाए जातें हैं। हिर्माण परिवहन की लगभग 1200 अतिरिक्त बसे बातायात के लिए उपलब्ध रहती हैं।

पूरे पेला क्षेत्र में पीने का स्वच्छ जल लगभग 2200 नलकू में द्वारा मेला क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है। खाने के पैकट उचित दामों पर लगभग तीन रुपये में उपलब्ध कराये जाते हैं। दैनिक प्रयोग को सभी वस्तुएं जैसे आदा दालें चीनी लफड़ो इत्यादि सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी उपभोक्ता स्टोर भी बनाए जाते हैं। पचारा किलोगीटर के क्षेत्र को 16 सैक्टरों में बांटा जाता है। प्रत्येक सैक्टर में प्रबन्ध के लिए एक एक उप पुलस अधीक्षक की विद्युक्ति की जाती है। जो कि प्रत्येक सैक्टर का प्रवन्ध देखते हैं। उनकी सहायता हेतु विभिन्न विभागों में अधिकारी एवं कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं ताकि प्रत्येक सैक्टर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित एवं सन्तीपजनक हो सके । प्रत्येक सैक्टर में एक एक पुल्ति जोस केन्द्र भी स्थापित किया जाता है। अगिनशमन हेतु भी एक केन्द्र बनाया जाता है जिसमें पर्याप्त व्यवस्था की जाती है और ये सारे विभाग ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जुड़े रहते हैं।

असामाजिक एवं गुंडा तत्वों पर नजर रखने के लिए एवं ट्रैफिक कंट्रोल हेतु 12 क्लोज स्क्रीट टी॰ वी॰ सैट घी लगाये जाते हैं। मेला क्षेत्र में बाहन नहीं जाते उन्हें बाहर ही रोके जाने को स्पवस्था रहती है। विजली एवं रोशनी का पर्याप्त प्रवन्ध होता है। विजली चले जाने पर जैनरेटरों की भी व्यवस्था की जाती है।

मेलाप्रशासन को ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, पुलिख के अतिरिक्त लगभग पचीरा स्वयं गेवी संस्थावें भी सहयोग देती हैं जिनमें भारतीय सनातन धर्म महाबीर दल कुरुक्षेत्र (वजरंगभवन), पंजाब महाबीर दल चण्डीगढ़, आलइंडिया सेलासमिति रोहतक इत्यादि प्रमुख हैं।

बाजियों को हर प्रकार की खुजना देने एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकारण हेतु नाभा हाऊस में एक प्रसारण केन्द्र भी खोला जाता है। यहां से गुमशुद्धा के बारे में सूचना दी जाती है। यात्रियों के लिए कुछ विशेष हिदायतें इस प्रकार से हैं:-

वाजा और साफ सुथरी वस्तुएं ही खायें ।

3- किसी इकार की चीट लगने अधवा बीमार होने पर अपने निकट के प्राथमिक विकित्त्वा केन्द्र पर जाएं।

3— अपने रहने का स्थान शाफ सुथरा रखें।

शौच तथा लघु शंका हेतु निर्धारित स्थानों पर ही जाएं।

5— केवल वल का पानी ही पियें ।

6= गन्दगी व कृड़ा कर्कट न फैलाएं ।

7- सतीवर के पवित्र जल की गंदा न करें।

किसी भी अन्जान व्यक्ति से प्रसाद था कोई अन्य वस्तु न लेवें ।

9— सावारिस पड़ी बस्तुओं जैसे टैबीकेस, टॉजिस्टर पैन या खिलीना न खुए छगको सूचना तुरना पुलिस आधिकारी को दें।

10. शुरी अफ़बाहें न फैलाएं।

11. दृषित ऑर बासी भोजन न खाएं ।

12. सूर्यप्रहण के समय सूर्व को बिना काले चश्मे के न देखें।

 स्वान करते हुए समय का पूरा ध्यान रखें क्लूंकि आप के बाद और यात्रियों को भी शताक करना है।

14. माचिस की जलती तिली या बीड़ी सिगरेट के जलते हुए टुकड़े लायरवाही से न भेंके: किसी भी स्थान पर आग लगने की सूचना तुरन्त अग्नि शामन केन्द्र को दें।

15. किसी भी निकटतम सम्बंधी के गुम होने पर एस की सूचना तुरन्त सूचना प्रसारण केन्द्र को दें ।

अपने बच्चों की जेब में पूरा पता लिखकर रखें।

17. ट्रैफिक नियमों का पालन करें। भीड़ के नियन्त्रण में तैनात कर्माचारियों एवं स्वयंग्रेवकों को पूर्ण सहयोग दें।

18— निर्भय रहें। जिला प्रशासन आप की यात्रा को सफल बनाने में पूरा सहबोध देया ।

कुरुक्षेत्र में अफ्रियों के ठहरने हेतु कई धर्मशालाएं हैं जिनमें लगभग 50,000 व्यक्ति उत्तराये जा सकते हैं :-

1. ताराचंद धर्मशाला थानेसर —12 कमरे ,
 2. जाट धर्मशाला —200)कमरे ,
 3. अग्रवाल धर्मशाला —18 कमरे ,
 4. काली कमली क्षेत्र —70 कमरे ,

|                                     | 42                           |
|-------------------------------------|------------------------------|
| .5. रीनी समाज धर्मशाला              | -44 कमरें,                   |
| <ol> <li>अजापति धर्मशाला</li> </ol> | <b>-</b> 50 कमरे ,           |
| 7. श्रीकृष्ण धाम                    | -40कवरे,                     |
| <ol> <li>श्रीजयराम आश्रम</li> </ol> | <b>-32कमरे</b> ,             |
| 9. विरला मन्दिर                     | <ul><li>−1() कमरे,</li></ul> |
| 10. लक्ष्मीनारायाण पन्दिर           | -20 कमरे,                    |
| 11. भारतसेवाश्रमसंच                 | −15 asut,                    |
| 12, बाबा गुद्र हंस                  | <b>-32</b> कमरे,             |
| 13. गीताभवान                        | —50 ≒नगरे,                   |
| 14. तीर्ध सुधार ब्राहमण पंचायत      | <b>−15 कमरे</b> ,            |
| 15. श्री सनातन धर्म दन्दिर          | <b>−6</b> कमरे,              |
| 16. पाल चड्डारिया धर्मशाला          | -11 कमरे,                    |
| 17. बंगाली धर्मशाला                 | −8 कमरे <sub>.</sub>         |
| 18. श्रीहनुमान वन्दिरं धानेसर       | -5 कमरे                      |
| 19, खात्रीनियास                     | −32 कमरे.                    |

### इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्मित विश्रामगृह इस प्रकार हैं:-

| (1) पी० डब्लयू० डी०        | 2कमरे,   |
|----------------------------|----------|
| (2) पंचायत भवन             | 4 कमरे,  |
| (३) पिपली मोटल             | ८ कमरे.  |
| (4) विश्वविधालय विश्वापगृह | 4 कपरे.  |
| (ऽ) रौनिक विश्रामगृह       | 2 कमरे . |

### सूर्वग्रहण पर भगवान श्रीकृष्ण आगमनः -

द्धापर चुग में भगवान कृष्ण संचित्वार कुरुक्षेत्र में स्नान हेतु सूर्यग्रहण के अवसर पर पंचारे थे इराका प्रमाण हमें महाभारत में इस प्रकार मिलता हैं——

> अर्थंकदा द्वारवत्वां वसतो रामकृष्णयोः। सूर्यंपरागः सुभहानासीत् कल्पक्षये यथा।। तं ज्ञात्या पनुजा राजन् पुरक्तादेव सर्वतः। समन्तर्पंचक क्षेत्रं भयुः श्रेयो विधित्क्षमा।। विश्वत्रियां वही कुर्वन रामः द्वास्त्र भूतां दरः नृपाणां कथिरोपेण यत्र चक्रे महाद्वन।।

शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण एवं बलराम तब द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे, तब एक बार सूर्व प्रहण आया जैता कि कहम्पक्षय अथना भलवकाल में आता है। धनुष्यों को ज्योतिष शाहित्यों द्वारा इस प्रहण का मता पहले से ही चल जाता है। इसलिए सब लोग अपने—अपने कल्याण हेतु, सुण्य उपार्जन के उद्देश्य से समन्तर्पचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। (समन्तर्पचक बेत्र वह है जहां शाहतवारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने खारी पृथ्वी को अनिवहते करके राजाओं के हथिरधारा से पांच कुण्ड बनाए थे।)

भगवान श्रीकृष्ण एवं बलराम जी अपनी पहिनयों के साथ इस प्रकार श्रीभायमान हो रहे थे मानों स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यशाली यद् वंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंच कर एकाप्रचित होकर शंवय पूर्वक स्वान किया, ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपलास किया; ब्राहनणों को गोदान दिया। ऐसी गोओं का दान जिन्हें बहुओं की सुन्दर सुन्दर पुष्पमालायें एवं लोने की जंजीरें पहना दी गई थीं। इस अकार कुरुक्षेत्र में यदुवंशियों के विधिपूर्वक स्नान किया एवं पुष्य लाभ प्राप्त किया।

## सूर्यग्रहण यर श्रीराम चन्द्र जी का आगमनः -

महामुनि श्री बालमीकि कृत आनन्दरामायण के अन्तर्गत नवभ सर्ग में प्रभुराम की सूर्यग्रहण के पुनीत पावन अवसार पर तीर्थ यात्रा का सुन्दर विवेचन किया गया है।

बी राम दारा जी कहते हैं— कि एक बार श्रीरामधन्द्र जी सीता तथा समस्त श्रोताओं एवं उनकी पत्तियों के साथ पुष्पक विवान भर सवार होकर सूर्वग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र आगे। वहां समस्त देवता, कित्रर गन्धर्व, पत्रम, तथा कितने ही आश्रानों के बहुव सूर्वि एवं हवारों राजा अतर हुए थे। जब सूर्यग्रहण लगा तो उस समय शीता के साथ राम जी ने स्नान किया तथा हाथी घोड़े, उंट एवं रथ इत्यादि का दान दिया। इसके अनन्तर वहां आए हुए राजाओं ने अनेक प्रकार के उपहार ले लेकर प्रभुराम के दर्शन किये और उनकी रानियां भी सीता जी को देखने के लिए उनके साथ आई। जब रानियां सीताजी के पास पहुंची तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उन्हें उन की साधियों एवं मुनि पत्नियों के साथ एक सुन्दर आसन पर विद्याया। सीता जी हारा विधियत पूजन कर लेने के बाद मुनिपहिनयों में से अगस्त्य पत्नी लोपमुद्रा शीता को प्रस्व करती हुई कहने लगी— है कमलनयनों वालो सीते। हे गजागमिती। तुम धन्य हो। हमारे कानों को अननन्द देने वाले राम जी के किसी पीठ्य का तो वर्णन करो।

लोपनुद्रा के ऐसा कहने पर सीता ने अपने विवाह से लेकर कुरुक्षेत्र की यात्रा तक का समस्त बृतान्त उन्हें कह सुनावा। लोपनुद्रा ने कहा- हे सीते। महाराज रामचन्द्र जी ने अब तक जो कुछ भी किया वह ठीक किया केवल एक बात में चूक गये और उन्होंनें इतना क्लेश उठाया। में नहीं समझ भावी कि लंका पर चढ़ाई करते समय औराम जी ने समुद्र में सेतु बनाने का कस्ट. कर्युं किया। उन्होंनें अगस्त्य जी से क्यों नहीं कह दिया कि वे एक अज्जींल भर कर क्षण भर

में सारे समुद्र को पी जाते। समुद्र सुख जाता और कपियों की लंका जाने में वाठिनाई न होती। सेतु बांधने का इतना कष्ट उन्होंने फ्यूंकर किया।

इस प्रकार लोपगुद्रा की बात सुनकर सगर्व बाणी में सीता जी थोली- हे पतिवृते श्रीराम जी ने जो सेतु बांधा वह बहुत ही अच्छा किया। मैं तुम्हें उस का कारण बतलाती हूं, आप सावन्यन होकर खुने। यहां आई हुई राजरानियां भी यह बात शान्त मन से सुनें। बदि रहम अपने बाग से राजुड़ को न मुखाते तो बहुत से शीवों प्राणियों की हत्या होने को आशंका थी। दुसरे यदि राम आकाशमार्ग से समुद्र को लांच जाते तो रावण और बानर यह कैसे जानते कि राम मनुष्य हैं। तौरारे यदि बानर हनुमान जी की पीठ पर बैठ बर चले जाते हव राभ का क्या पराक्रम दीख पड़ता। यदि हाथों से तैरकर उस पार चले जाते तब उन्हें यह खयाल होता कि ब्राहण के पूत्र को कैसे लायू। यदि आप के पति अगस्त्य से उसे पीने की प्रार्थना करते तो सोचते कि एक बार आफरय इस रामुद्र को पी चुके हैं एवं मूत्रमार्फ से निकल चुके हैं इसी से यह खारा है। पुन| इस खारे समुद्र को अगस्तय जी कैसी पियेंगे। मान लिया जाए कि राग के कहने से आगस्त्य भी समुद्र को पाँ जाते तो संसार में उनका बड़ा अपयश होता कि राम ने अपना रूपार्थ इल करने हेतु एक ब्राइनण को मूत्र पिलाया। इन सभी बातों पर अच्छी वरह सोच विचार कर ही रामचन्द्र जी ने अपनी कीर्तिवृद्धि हेत् समुद्र पर शेत् बंधकाया था। किस काम को न तब हक किसी ने किया था और र आणे कोई कर सकेगा उसे उन्होंने कर दिखाया। अब सब जोई परस्पर यहीं कहते हैं कि किस राम ने समुद्र में फ़िला को तैरा दिया था, वे ही दशरभन-दर खी राम हैं।

इस प्रकार लोपमुष्टा सीता जी को बात सुनकर अत्यन्त लाजित हुई और थोड़ी देर के लिए सभी नारी सभा में मीन बैठी रहीं। फिर इस कर सीता जी ने लोजपुत्रा से कहा भैने जो खूप्टता की है उसे आप क्षमा करें आप के स्नेह और त्रसंग आ जाने पर मैंने इस प्रकार राम का पीरुप वर्णन किया। मेरे पतिदेव राम में जो पराक्रम हैं, वह सब आप के स्वामी अगस्त्य जो के आसीबाद से हैं। इस प्रकार विनती करके सीता ने उन मुनि पत्तियों को विदा किया। सदन्तर राजरानियों इस पूजित क्षेकर सीता राम के परस चली गई। श्री राम जी भी देश देशान्तर से आए हुए राजाओं से कितने ही हाथी बोड़ो का उपहार नेकर सम्मानित हुए एवं प्रसन्नतापूर्वक सीता क साथ पुष्पक पर साबार होकर अयोध्या को चल पड़े।

सूर्यग्रहण के समय कुठक्षेत्र में जो लोग स्नान करने आये थे के भी श्री राम जी के दर्शन से असत्र होकर अपने अपने घरों का वापस गये।

## कुरुक्षेत्र की नदियां

वाधन पुरान के अनुसार कुरुक्षेत्र में नौ नदियों का उल्लेख है जो कि इस प्रकार हैं:--

सरस्वती नदी पुण्या तथा बैतरणी नदी आपगा च महापुण्या गंगा मंदाकिती नदी। मधुश्रव अप्लु नदी, कौशिकी पापनाशिती। हबहुती महापुण्या तथा हिरण्यवती नदी। वर्षा काल वहा: सर्वा वर्णीयत्वा सरस्वतीम् । वामन सरी 13/8

अर्थात सरस्वती महान पुण्यवाली नदी हैं, दूसरी वैतरणी नदी है। गहान पुण्यशाली आपणा नदी है। पुण्य पन्दाकिनी गंगा नदी हैं, मधुस्रवा अध्यु (बायुनदी) नदी और पायों का गाश करने आली कौदिक्की नदी हैं। महापुण्यमयी हमद्वती तथा हिरण्यकती नदी हैं। केवन सरभ्यती को छोड़कर बाकों सब मदियां वर्षाकाल में बहती हैं। इन सक्षका जल वर्षा के समय में भी गरम पण्यित माना जाता है। तीर्थ प्रभाव से ये श्रेष्ठ नदियों परम पुण्यमधी हैं।

#### सरस्वती नदीः -

ऋगवेद के अनुसार सबसे त्रमुख नदी है। ऋगवेद में इस नदी का 40 बार उल्लेख हुआ है। अनेक सूत्रों में सरस्वती की दिव्य स्तुति मिलती है कोई भी पूजादि करने से पहले इस नदी का आहान किया जाता है।

> गंग्डे॰ च यमुने चैच गोदावरि सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जले ऽस्मिन सन्नीधकुरु।।

ऋगयेद में सरस्थती को माङ्गण एवं अदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। वामनपुराण में सरस्वती को विष्णु की जिहा कहा गया है——

> "एवं स्तुना नदा देवी विष्णोजिईवा सरस्वती"। वाधन 32/23

मनुस्मृति में लिखा है कि सरस्वती और हपद्वती दोनों देवनदियां हैं। इन दोनों कर मध्यनतों प्रदेश ब्रहमावर्त कहलाता है तथा इस देश का जो प्रचलित जाधार है वही सदाचार है। महाभारत के अनुसार—सभी सरिताओं में सरस्वती अति पवित्र और सब लोगी को शुध देने वाली है इस नदी में स्नान करने से सभी पाप वित्रष्ट हो जाते हैं।

बहमबैबर्त-पुराण में लिखा है— यह नदी अति पुण्यतथा है, यदि कोई इस नदी में स्नान करें तो उसके सभी भाप विजय्द हो जाते हैं। तथा वे बेकुण्ठ में जिय्णू लोक में बास करते हैं जानुर्योक्य, भूजिमा, अक्ष्या, अमाधस्या आदि सुभ तिथियों पर जो सरस्वती के जल में अवगाहन करते हैं वे सभी मामों से विमुक्त हो मुक्तिलाभ करते हैं। आगन में जिस प्रकार मधी वस्तु दग्ध हो जाती हैं उसी प्रकार इस सरस्वती नदी में सभी परंप तरक्षण भव्यीभूत हो जाते हैं।

रातपश्चाहरण गन्ध में इसे वाक अन्न हथा छोन्न कहा गया है। नहाभारत बन पर्व के अनुसार मिलनार ने सरस्वती के तट पर बसरह वर्ष यन्न किया और सरस्वती ने इसे पति रूप में बरण किया। भगवान कृष्ण ने भी नहीं 12 वर्ष बन्न किए। स्वयंधू प्रजापित ब्रह्मा ने इसी पावन तट पर शिला बन्न की रचना की। नहीं मुनियों ने भी इसी के पावनतट पर संगीतमयी शाणी से बेद ऋषायों का भावन किया अत् इसे ब्रह्मानदी सरस्वती भी कहा जाता है।

भारतीय विद्वानों के अनुसार सरस्वतों विश्वा की अधिकाती देवी है। बात- धगवती रेवी गंगा के समान पूजनीय है। संस्कृत साहित्य के अनुसार भी यह शब्द सर अर्थान सरीवर नथा बती-वाली शब्द से बता है जिस का अर्थ झीलों अथवा पोरवरों की नदी। यह लक्षण आज भी यहां मिलता है क्यूंकि यह नदी बर्ध के शहरूप में आंशिक रूप से सूख वाती है। और स्पष्टत| छीटे छीटे पोरवरों में परिवर्तित हो जाती है। इस का सीधा सम्बन्ध वैदिककाल से आज तक कुरुक्षेत्र एवं हरियाणा प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। जिस क्रकार देवभूमि उत्तरखण्ड में पर्वतराज हिमालय की गंगा मैच्या के किनाश्च विश्वान हैं ठीक इसी प्रकार वैदिक काल से सरस्वती के पावन कट पर इस देश के ब्यास, विस्वित, परशुराम, गौतम, दर्धीचि तथा अन्य महर्षियों के आश्रव विद्याना है। यहाँचे ब्यास ने महाधारत अनुशासनपर्व में सरस्वती में इस के अन्तर्गत कहा है:--

> सरस्वती भहायुण्या हरिनी तीर्थ शिमनी। सपुदगा महावेगा यमुना यत्र पाण्डवं, ।।

सरस्वती अवतरण कथा: --

इस देवी का उत्पति विवरण ब्रहमवैवर्त पुराण में इस तरह कहा गया है--

परमात्मा के मुख से एक देवी का अविश्रांत हुआ। यह देवी शुक्लवर्णी, वीणधारिणी और करोड़ों चन्द्र की तरह शोधायुक्ता हैं। यह देवी श्रुति व शास्त्रों में श्रेप्टा और पण्डितों की जनती है। रागाधिष्ठाशी देवी कवियों की इष्ट और शुद्ध तत्व स्वरूप होने के कारण सरस्वती नाम से सुश्रीतद्ध हुई। सुष्टिकाल में प्रधान शक्ति ईश्वर की इच्छानुसार पांच भागों में विभक्त हुई। ये पांच शक्तियों थीं — राधा, पच्चा, सावित्री दुर्गा और सरस्वती। इन पांच धाराओं में विशक्त शक्तियों में जो देवी चार्गधिष्टात्री, और शास्त्रप्रदाचिनी एवं कृष्णवण्डोष्ट्र है

उन का नाम सरस्वती है। श्री कृष्ण ने पहले इन्हीं देवी की पूथा की और उसी समय से इन हेथी की पूजा श्रवांतत हुई। इनकी उपासना करने से मुर्ख भी पृष्ठित होता है। जब वे देवी कृष्ण के सुख से अविभू त हुई तब इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा- हे साध्या। तुम सहुंवशस्त्रस्य चतुर्भु ज नारायण की कामना करों, उनको भजे। वीद वैकुण्ठ में चास करों। भाग मारा की शुक्तार्थचमी के दिन विभारभ्म के समय सभी तुम्हारी पूजा करें। तुम्हारे प्रसन्न न होने से कोई भी विद्या लाभ प्राप्त नहीं करेंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सरस्वती ने चतुर्भु ज नाराथण का आश्रय लिया। उसी समय से माद सुदी पंचमी तथा विद्यारम्भ में इनको पूजा होती है।

इनकी पूजा आदि का विषय स्मृति में भी बिस्तृत रूप से लिखा हुआ है। बेद में जैसे आप्रृक्त द्वारा लक्ष्मी की पूजादि का निर्देश है वैसे ही शरस्वती का सूक्त भी देखा बाता है। रूक्सी पूजन करने के बाद भी सरस्वती पूजन का विधान है। एवं सरस्वती पूजा के दिन भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसके बाद श्वताओं की पूजा करनी चहिए।

सरस्वती देवी के आठ अंग हैं- लक्ष्मी, मेच, धरा, पुष्टि, गोरी, तुष्टि, प्रभा, पृति। अतएव इन सब अंगों की भी पूजा की जानी चाहिए। सरस्वती पूजा में बन्धुजीव, दोण पुष्प, दोनों पुष्प चढ़ाने चहिए।। वासक या अडाहुल का पुष्प भी उतम है।

तंत्रसार भी इस देवी को पूजा और मंत्रादि का विवरण है " वदघद बागवादिनि वहि वरुलाभा" सरस्वती का दक्षाधर मंत्र है। इस मंत्र द्वारा उनकी उपधरना से सभी विद्या भिरू होती है। मेधा प्रज्ञा, प्रभा, विद्या, घृति, स्मृति, बुद्धि और विधेशवर्ध में सब इनके पीठ देवता हैं।

स्कन्दपुराण में सरस्वती अधतरण की गाथा आई है । तदनुसार देवताओं ने बाडव से कहा कि वे पृथ्वी पर स्थित सारे जल को पी लेवे । इस पर बाडव ने थिय्णु से कहा कि जल के समीप जाने डेतु वह कर्त्या के सिवाय किसी को भी साथ स्वीकार नहीं करें गा । विष्णु ने गंगा यमुना सरस्वती तथा सिन्धु आदि निदयों से अर्थना की किन्तु कोई भी अर्थिव के तेव के अथवंश साथ जाने को तैयार न हुई । किन्तु जब विष्णु ने सरस्वती से प्रार्थना की तो सरस्वती ने अपने पिता ब्रहमां के कहने पर बाडव के साथ जाना स्वीकार कर लिया । इस अकार नदी रूप को घारण कर सरस्वती हिमालय में प्लक्षवृक्ष से प्रकट हुई । वामवपुराण में आया है कि प्लक्षवृक्ष के मूल में इस को स्थित देखकर मार्केण्डेय ऋषि ने कुरुक्षेत्र में लाने के लिए सरस्वती की स्तुति की । तत्यश्चात् यह नदी कुरुक्षेत्र में प्रविच्ट हुई।

सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या सरस्वती लोक गुरावहाशुभा सरस्वती प्रप्यजनाः सुदुष्कृतं सदा न शोचन्ति परत्र ने हम । यहाभारत 54/39

विभिन्न पुराणों में एवं महाभारत में सरस्वती की स्तुति भिन्न-भिन्न त्रकार से की गई है। महाभारत में उल्लेख है कि सरस्वती के तट पर बास करने के समान आनन्द अन्यन्न कहां। सरस्वती का सेवन कर स्वर्ण में गए मानव सदा सरस्वती का स्मरण करेंगे। नाट्येचपुराण के अनुसार सरस्वती के सट पर जो कहीं भी निवास करें उनका ज्ञान श्रह्ममय ही जाता है।

#### यत्रको वै बसे द्वीर सरस्वत्यात तटे स्थितः । तस्य ज्ञान ब्रह्ममंय भविष्यति न संशय ।। 64/33

कूर्मपुराण के अनुसार गंगा, सरस्वती तथा नर्मदा में किया गया स्मान एवं दान समान रूव से पुण्यशाली होता है:-- भिवस्यपुराण के अनुसार कलिखुन में हो हजार वर्ष चीतने पर म्लेच्छ वृद्धि को प्राप्त होंगे किन्तु सरस्थती के प्रभाव से ब्रहमावर्त म्लेच्छों से रहित रहेगा।

#### ब्रह्मावर्ते कथं ग्लेच्छा न प्राप्ताः 116/1

स्कन्दपुराण के अनुसार अर्जु न प्राची सरस्वती को सेवन करके ही वापमुक्त हुआ था । महाभारत के युद्ध में जौरवों पर विजय प्राप्त करके अर्जु न एवं कृष्ण ने गृह अस्थान किया । किन्तु युधिष्ठर ने उनको घर के भीतर न आने दिया । कारण मूळने पर युधिष्ठर ने कहा कि वह बन्धु अंधवों के बंध के कारण पायी है और उसे पापमुक्त होने के लिए प्राची सरस्वती का सेवद करना होगा जहां कि सची पाप कर्म करने जाले न्यक्ति मुक्त हो जाते हैं:--

## तत्रगच्छ कुरुश्रेष्ठ यत्र प्राची सरस्वती तत्र स्नानत्वा विमुच्यते यत्र प्राची सरस्वती । 7/36

पेहोचा तीर्थ एर अनाहिकाल से स्परस्वती घट पर पितृश्राद्ध कर्म कुरुक्षेत्र में सरस्वती का जीता जागता प्रमाण है। प्रतिहार राज्य के भोज के शिलालेख से भी यहीं पता चलता है कि जो नदी पेहोचा से होकर जाती है वह पाची सरस्वती है। सरस्वती जैसा पश्चित्र तीर्थ पृथ्वी पर न तो है न होगा। शिल ने सरस्वती को गंगा से भी श्रेष्ट कहा है। प्राची सरस्वती का क्षेत्र राभी नामनाओं को पूर्ण करने जाला है। जिनके चिता भस्म, अस्थियम्, अक्ष्यल केश इत्यादि खांचु के द्वारा उड़ाए गए सरस्वती के जल में गिर जाते हैं वे व्यक्ति काल के जश में नहीं आते। यहां पर यहां का सर्वाधिक महत्व है।

सुप्राचीन बैदिक युग में आर्कों ने जब घीरे-धीरे उत्तर पश्चिम भारत से आर्थवर्त भूकि ये आकर भिन्न-भिन्न स्थान में उपनिवेश बसाया तब उनहोंने प्रधानतवा एक, एक निर्मला सिलिला स्वरप्रवाहा नुष्वप्रदा नदी के किनारे अपना अवना वास भवन बनाना क्रिश्च किया। ऋगवेद मन्त्र में सरस्वती को अन्नवती, उद्कवती एव शुनिमति रूप में वर्णन किया गया। वह आर्य जाति की जीवन रक्षा का एक मात्र उपाय स्वरूप थी आर्य ऋषिगण हृदय की भक्ति चुम्पांजिल लेकर उनका स्तुतिगान कर रहे हैं। ऋष्वेद के प्रथम मंडल से दशम मंडल

तक अनेक धन्त्रों में सरस्वती का उल्लेख आधा है विससी पता चरतता है कि आर्थ समाज ने बहुत दिन तक इसके किनारे बारा किया ।

दृषद्धतीः~

वायनपुराणपुसार द्रपद्वती तथा हिरण्यवती सहान पुण्यपयी नहिया है । द्रुपद्धती महापुण्या तथा हिरण्यवती नदी । वर्षाकाल बहाः सर्वावर्जीयत्वा सरस्यतीम् । ३४/४

सरस्वती को छोड़कर अन्य निर्मा केवल वर्षाकाशीन निर्मा है तथा इनका जल वर्षा के समय में भी परमपुण्यमयों कहा गया है। तीर्थ के प्रभाव से श्रेप्ट तरिशा परमपुण्यमयों है। यह नहीं भी परमपुण्यमयों है। यह नहीं भी वैदिक आधारों एवं छाषियों को अत्यन्त प्रिय थीं। गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम के समान क्ष्मियर दृष्डती, आपगा एवं सरस्वती के संगम पर स्नान ध्यान किया करते थे। यह नदी शाचीन काल में कुरुक्षेत्र की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। नहाभारत थें भी इस नदी को कुरुक्षेत्र की दक्षिणी सीमा का गिर्माण करती है। नहाभारत थें भी इस नदी को वल्लेख हुआ है। इस के अनुसार दृष्डती का नाम स्तानक्ती था। किन्तु कालान्तर में इसका गाम दृष्डती हो गया इसका उदयम स्त्रोत हिमालथ के पास्त्र से बताया गया है ऐसा भी लिखा है कि श्रीकृष्ण ने इन्द्रप्रस्थ को जाते हुए मार्ग में इस नदी को शर ध्रिया था।

## स्तनावली स्वर्णामयी गंगा च अमृतवाहिनी कर्ली हृयद्धती नाम महागातक नाशिनी । वायुo59/27

इस नदीं की अति पवित्र माना गया है । इसमें स्तान एवं तर्पण कर मनुष्य अग्निक्टोम तथा अविरात यज्ञों के फल को प्राप्त करता है । यह नदीं पितरों को त्रिय है तथा शाद्ध करने पर करों हों गुणा फल देने वाली हैं ।

> हुष्ट्वती नरः स्नात्वा तर्पथित्वा च देवताः । अग्निष्टोमति रात्राभ्यां फलं चिद्रन्ति भारत ।। वन्ताः ४/७३

बहाधेद के एक षत्र अपिन स्तुति 3/23/4 में उल्लेख आता है कि गाँरूप शारिणी पृथ्वी के श्रेन्ट स्थान में, दिनों के बीच में सुन्दर दिन हम आप का स्वागत करते हैं। वे उत्तम स्थान कीन के हैं-दृष्डती, मानुष तीर्थ, आपमा नदी और सरस्वती नदी। लगायन सभी पुराणों में इस बदी का वर्णन किसी न किसी रूप में मिलता है और सभी में इस का फुरुक्षेत्र एवं भारत में पाया जाना उल्लेखित है। वायुषुराण के अनुसार यह नदी हिमालय से निकलती है।

ब्रह्म-पुराण एवं पदमपुराण के अनुसार यह नदी भारत वर्ष में है और हिमालय के चरण से निकलती है । मतस्य पुराण में यह नदी पितृप्तिय है और श्राद्ध से कई गुणा फल देने वालां हैं । वासनपुराण के अनुसार यह नदी कुरुवार्यल की सीमा पर है ब्रहमावर्त की सीमा एवं भारत में बहुती है । यह नदी कुरुक्षेत्र में है एवं वर्षाकाल में बहुती हैं । इस पर किया गया श्राद्ध अश्वय होता है । लाटवायन श्रीत सुत्र के अनुसार यह नदी बसुना के समीप है ।

#### अपना नदीः -

महाभारत एवं पुराणों में इस नदी का उल्लेख हुआ है सरस्वती एवं दूषदवती की पांति यह नदी भी कुरुक्षेत्र की अत्यत्न प्राचीन एवं प्रसिद्ध नदी है। परन्तु आज यह लुप्त प्राय हो गई है। आपमा के नाम से यह पुराना तीर्थ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दक्षिण में है। संभवतः यहां पर इस नदी का जलप्रवाह रहा होगा। महाभारत एवं विधिन्न पुराणों में इस नदी का वर्णन इस प्रकार हुआ है:—

पदणपुराण के अनुसार यह नानुपतीर्थ से एक कोस की दूरी पर है । वर्षाकालीन नहीं हैं । ऑस्थपुर के पास प्रदेशकर देख के समीप है । ब्रह्मपुराण में इस नदी को हिमालय से निकली हुई माना गया है । बाननपुराण इसे कुलक्षेत्र की वर्षाकालीन श्रवाहित नदी भानता है । वह धानसतीर्थ के समीप है । नारदपुराण में भी इसे महानदी एवं मानुपतीर्थ से एक कोस पर कुलक्षेत्र में माना है । बायुपुराण के अनुसार इसे अल्बन्त पबित्र नदी पाना है । त्रहगबेद एवं बनपर्ब महाभारत में भी इसे मानुपतीर्थ के पूर्व में कोस मात्र की दूरी पर माना गया है–

> दृषद्वत्या मानुष आपसायां सरस्वत्यां मानुषस्य तू पूर्वण क्रोपपात्रे महीपते । आपमा नाम विख्याता नदी सिद्ध निवर्षिता ।। (ऋपवेद)

इस नदी में रुजन करने से तथा महेशवर की पूजा करने से मनुध्य परम गति को प्राप्त करके अपने कुल का उद्धार करता है इस बर नदी पर श्राद्ध करने का अत्यन्त महत्व है। जो यहां पर श्राद्ध करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बितर एवं पितापह चाहते हैं कि उनके कुल में ऐसा पुत्र व पीत्र हो जो आपगा नदी के तट पर जाकर तिलों से तर्पण करें जिससे कि वे आने जालों भी पीढ़ियों तक तृष्त हो जाएं।

> शंसन्ति सर्वपितरः स्वर्गन्त च पितामहाः । अस्मांक च कुले पुत्र पौत्रो वापि भविष्यति ।। चो आपमा नदी मत्वा तिलै सत्तपर्वप्यते । तेन तृप्ता भविष्यामों वावत्कत्वशतं मतम् ।। वासन 15/4-5

आपगा नदी पर भाद-पद मास में कृष्णपक्ष की चौदस तिथि को मध्यकाल में पिण्ड दान करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं:--

#### नमस्ये मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे विशेषतः चतुँदश्यां च मध्याहने पिण्ड दो पुक्ति माप्नुयाद चामनः । 5/6

भाइभारत के अनुसार यह नदी शति पुण्यमयी है जो व्यक्ति इस नदी पर सामक के चावलों में यी मिलाकर ब्राह्मणों को दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ों को भोजन कराने का फल मिलता है ।

> स्यामकं मोंचने तत्र यः प्रयच्छति मानवः एकस्मिन चोजिते विग्रेल कोटि भवति योजिता । वनपर्व 1%/15/57

मधुस्रवाः -

वामन पुराणों में कुरुक्षेत्र की पाँचत्र नांद्यों के अन्तर्गत मधुखता का उल्लेख सरस्वती नदी के साथ ही मिलता है । इस नदी का अलग से वर्णन नहीं मिलता ।

# "बथुखवा अम्लु नदी कौशिकी पाप नाशिनी"

इस प्रकार चशुस्तवा एवं कौशिकों नदी पापों का नाश करने वाली हैं । कनिहंम के अनुसार पेहोंचा के समीप सरस्वती प्रदेश में मधुस्तवा नामक ताल ही इस नदी का द्योतक है ।

#### गंगामहंकिती: --

वामन पुराण में कुरुक्षेत्र की पवित्र निद्गों में गंगा मंदाकिनी का उल्लेख मिलता है। प्रो() भार्गव की मान्यता है कि यह नदी निगदू के पास से होकर बहती है। प्राचीन काल में इस का कौशिकी नदी के साथ दुसैन नामक स्थान पर संगम होता था। दुसैन में आज भी गंगा नीर्थ विद्यमान है किन्तु नदी का अस्तित्व नहीं मिलता।

### कौशिकी:-

ऋगवेद में इस नदी का नाम कौशिकी-कुशिक ऋषि अथवा उसके पुत्र विश्वाधित से सम्बंधित त्रतीत होता है। इस का उल्लेख हमें राषायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार सत्यवती कौशिको विश्वामित्र की बहन थी तथा जमदागिन ऋषि की माता अपने पति की मृत्यु के बाद स्वर्ग चलों गई। तत्पश्यात वह कौशिकी नदी हो गई जिसके तट पर विश्वामित्र

#### धर्मधीत क्रुधेत्र

तप किया करते थे । महाभारत में भी इन तथ्यों का समर्थन मिलता है । विश्वामित्र तथा भरत दोनों का सम्बन्ध कौशिको नदी से बताया गया है । विश्वामित्र ने इस नदी के तट पर तपस्या द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त की । जो भी व्यक्ति इस नदी के तट पर एक मास भर रहता है उसको अश्वमेष यञ्च का फल मिलता है । सभी पानों को दूर करने वाला भरत का आश्रम भी उसी के तट पर है ।

#### भरतस्याश्रम गतवा सर्वपायप्रमोचनम् । कौशिकी तत्र सेवेत महापातकनाशनीय ।। वनपर्व () 182/123

वामन पुराण में भी इस नदी को कुछ्छोत्र से होकर बढ़ने बाली नदी कहा गया है— हिरण्यती:-

महाभारत उद्योगपर्व अन्तर्गत इस नदी का उल्लेख इस प्रकार मिलता है-

"आसाद्य सरितं भुण्यां कुरुक्षेत्रे हिरण्यतीम्" ।

यह नदी कुरक्षेत्र में पवित्र जल जाती एवं पुण्य नदी के रूप में विकसात थी । वामनपुराण में इस नदी को विष्णु के रुद्र रूप से सम्बन्धित बसलाया गया है ।

#### "रुद्धारण्यं च हिरण्डत्याम" वामन() 63/32

वामन पुराण की कथानुसार इस नदी को यमुना व शिबि देश के मध्य में बहते बतलाया गया है। कथा के अनुसार विश्वकर्मा भूति के शाप से बन्दर बन गये। एक बार उस ने कन्दर नामक राक्षस को उसकी पुत्री देववती के साथ आते देखा तो उसे बलपूर्वक से भागा। यमुना तर पर श्रीकंत के आश्रम के भाम छोड़ दिया और खुद यमुना में छलाग लगा दी। पुनः वह किर्पि शिवि देश में आया। यहां से वह देववती के साथ जाने के लिए शीधता करने लगा। लौटते समय उसने अन्जन को उस की पुत्री के साथ देखा तो उसे देववती समझ बैठा। वह नदयन्ती वानर के भव से हिरण्यवती में गिर पड़ी। वस्मन पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि जिससे वतीत होता है कि हिरण्यवती और बसुना साथ साथ बहुती थी।

#### सरस्वती पश्रयस्या कालिन्दीन हिरण्यवती । वायन0 13/2011

इस प्रकार पुण्यतीया खरहवती एवं अन्य नदियां प्राचीन काल से ही देवों, ऋषि एवं मुनियां द्वारा सेवित रही हैं । इनके तट पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहा है । प्राचीन काल में न केवल इन के तट पर बेदों की रचनाएं हुई वरन् वर्तधान समय में भी धार्षिक पुरुष एवं सदाचारी

लोग इस पुण्य स्थान घर इसे धर्मक्षेत्र समझते हुए, धार्मिक ग्रन्थों की रजना करते रहे हैं । निर्मल साधु अखाड़े के प्रसिद्ध रांत गुलावरिंग्ड ने सम्बत् 1837 में आध्यात्न रामायण, मुख्यन्थ, भूरस्पृत्त चन्द्र प्रवोध आदि ग्रन्थ लिखे । इसी प्रकार भाई सन्तोष सिंग्ड भी ने मिख इतिहास, गुरुवताप सूर्य एवं सूर्णप्रकाश इत्यादि धार्मिक गर्न्थों की रचना कैथल नगर में भाई उदय विंग्ड जी के वास्ते लिखे थे । कुरुधीत्र विश्वाविद्यालय जी मूल रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में खोला गया था में भी धार्मिक, सांस्कृतिक शोध सतत् रूप में प्रवाहित हो रहा है । महर्षि की स्थापना वेद व्यास चेवर की स्थापना इसका अवदर्शतम स्वरूप है ।

老中中平安本在中中在本市市市市市

# कुरुक्षेत्र के वन:-

अनादि काल से कुरुक्षेत्र देवभूमि, ऋषिधूमि एवं सिद्ध भूमि से सुविख्यात रहा है । सांसारिक मोह नाया के बन्धन को तोड़कर हमारे ऋषि भहात्मा शक बुंद करों में ही तमश्या हेतु जाते थे । इसलिए वामन पुराण में कुरुध्मि को कुरुजांगल भी कहर गया है—

## "देवता क्रुपयः सिद्धा सेवन्ते कुरुजांगल्"

ब्रहम ज्ञान हेतु सांसारिक मोहसाया का त्याग अत्यावश्यक है । मनुष्य का मन अहि संप्रल है अतः इस जीवन को प्राप्त करके मोध की आक्रांक्षा एखने वाले मनुष्य की अध्यश्य ही ईन्चर उपासना जप, तप इन्द्रित निग्रह इत्यादि कर्मों का सहारा लेगा चड़जा है जो कि पुण्य तीर्थ स्थानों एवं तपोशूमि में ही जाकर प्राप्त होते हैं । इसीलिए कुरुशंत्र जैसी महान तजीशूमि पर नहिंपयों द्वारा विभिन्न तपोस्थल अर्थात चनों का उल्लेख पुराणों में मिलता है ।

ब्रहमबंदि कुरुकेत्र में सात बनों का उल्लेख वामनपुराण में मिलता है । आधुनिक फ्रन्टर्ग में देखा बाद तो भी बनों की आवश्यकता कृषि उन्नति एवं वर्गा हेतु अत्यन्त आवश्यक है । ती कुरुकेत भूमि के सम्प्रश्यामला होने का कारण इसके समीपवर्गी सप्तवम का होता भी है । बाबन पुराण रनान तीर्थ अन्तर्गत कुरुकेत्र में सप्त वन एवं सप्त नदियों का उल्लेख मिलता है—

> वनानि सप्त नो बृहि सप्त नथश्रय काः स्पृताः । तीर्थानि च समग्राणि तीर्थं स्नानफलं तथा ।। श्रणुसप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य पथ्यनः । येपां नापानि पुरुषानि सर्व पप्पहराणि च ।। वापन 34/13

कुरक्षेत्र के भव्य में शात कर है जिनके तथा परम पुण्यमय हैं और शमस्त पापों को हरने वाले हैं एक वन का नाम काश्यक बन हैं । जो परम पुण्यमय हैं । दूसरा नहान अदिति बन हैं । एक पुण्यमय व्यास बन है तथा एक फलको बन हैं । एक शूर्यवन वाला स्थान है तथा महान मधुवन हैं । पुण्य शीतवन नाम का बन है जो समस्त पायों का नाश करने वाला है ।

#### काय्यक वनः-

वर्तभान गांव कमोदा ही काम्यक वन है । इसी गांव के पश्चिम में काम्यक तीर्थ है । संग्वर के एक और प्रत्यीन पक्का बाट बड़ा है तथा भगवान शिव का मींदर भी है । कुरुशंत्र से पेशंवा

जाने वाली सङ्क पर दक्षिण दिशा में यह गांव आता है । वामन पुराण में इस तीर्थ का उल्लेख इस प्रकार हुआ है ।

> "तीर्थे च सर्व तीर्थानां यस्मिनस्नातो द्विजोतमा" काभ्यकं च वनं सर्वपातकनाशनम् । वामनाः ४१/३॥

इस तीर्थ में स्नान करने वाला पुष्प सब तीर्थों में स्नान करने वाला हो जाता है। काभ्यक वन वरम पुण्यवय है एवं सब पापों का नाश करने वाला है। इस तीर्थ में प्रवेश करते हो मनुष्य सभी पापों से पुक्त हो जाया करता है। एवं दर्शन मात्र से व्यक्ति पुक्ति को प्रपत्त करता है। काभ्यक बन से सम्बन्धित पाण्डवों भी अनेक कथाएं हैं। यहां पर पाण्डवों के आधेट के वले जाने पर जयद्रथ द्रोपदी का इरण करता है। पाण्डवों के साथ यहीं पर उसका भयकर युद्ध शंता है जिसमें जयद्रथ पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है इस बन में पाए जाने वाले जंगली पशुओं का परिचय भी पहाभारत में विशेष रूप से मिलता है। अर्जुन के दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रस्थान करने पर यह बन अपने आश्रमों, ब्राहमणों एवं सरिताओं से परिपूर्ण था।

## फलकीवन (फलगू नीर्थ): ~

'फलासीका कुछक्षेत्र के साल श्रेप्ट बनी में से एक है । आद्ध पक्ष में सोमावती अमावस पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से आत्री क्वानादि करके पितृगणी की तृष्त वसते हैं जामन पुराण में इस तीर्थ का उल्लेख इस प्रकार मिलता है—

> सोपक्षये च संप्राप्ते सोयस्य च दिन तथा यः आन्द्रं मत्यस्तस्य फलं पुण्यं । वापनाः ३६/४५

रहेंचन्ध्र प्राप्त होने पर सोम के ही दिन जो मनुष्य श्राद्ध करता है उसको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है:-

> पंचायां च यथा श्राद्धं चितृन्त्रीणिति नित्यशः तथा श्राद्धं च कर्तव्य फलकी वन-भाश्रितैः । यामनः अ५%।

अर्थात गया तीर्थ में किया हुआ आद्ध जिस प्रकार से नित्य ही पितृगण को प्रसन्नता देना है उसी प्रकार का आद्ध फलकीवन सीर्थ में रहकर करने से असवता को देने बाला है।

#### मनसा स्मरते यमस्तु फलकीयन युन्तमम् । तस्यैय पितर स्तुति प्रथास्यन्ति न संशयः । वामनः 36/51

मन से जो अत्युत्म फलकी वन का स्मरण किया करता है उसके पितर तृष्टित को प्राप्ता हो जाते हैं. इसमें कुछ थी संशय नहीं है । पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्पि कलग ने फलकोबन में अर्थात वर्तमान फरल गांव में तपस्या करके जया सर नामक दैत्य पर विजय प्राप्त की थी । कहते हैं कि गया जी में गयासर बामक दैत्य रहता था । उसकी नीन लड़िक्यां थी सीमा, भोमा और गोमा । गयासुर को यह प्रतिज्ञा थी कि जी मुझे युद्ध में परास्त करेगा उस के साथ तीनों कन्याओं का विवाह कर हंगा । फलकोबन में फलक प्रहींप अत्यन्त तपस्वी थे । जब उन्होंने इस प्रतिज्ञा को सुना तो मन ही मन गयासुर से युद्ध की ठान ली । गयासर को यद्ध में पराजित किया एवं उस की तीनों कन्दाओं से विवाद किया । भोषा के नाम से ही सोमाबती अमावस को ही इस तीर्थ पर मेला लगता है । सोमा से फलक प्रर्टीप का अत्यन्त स्नेह था तथा पितरों की तृष्ति हेतु उन्होंने उसे वसदान दिया कि आदों वह ग्रोमावती अमाचस के दिन जो पिडंदार का महत्व गया जी ने होगा वही फलग तीर्थ अधवा फलकी वन में मिलेगा । बरन् फलगु में पिण्डदान का महत्व गया से भी अधिक प्राप्त हंउगा । उस दिन गया जी में पिण्डदान नहीं होता । इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर फलक शरींव पितु वहण, ऋषिवहण और देववहण तीनों से मुक्त हो गये । इस प्रकार तभी से श्रद्धालु लोग लाखें की संख्या में पितृ आद्धतर्पण हेतु आद्ध पक्ष शोषवती अमानस के पुण्य अवहर पर यहां आते हैं और अपने पितरों की मुक्ति हेत पिंड दान करते हैं।

हरियाणा सरकार के सहयोग से कुरक्षेत्र विकास मंडल द्वारा फलायू तीर्थ का जीजोंदूत है। चुन्दर भाट बनाए गये हैं। फल्यू न्नर्शि की भाग प्रतिभा एवं मंदिर का पुनिवर्गण हुआ है। सामायती अमायस आद्धपक्ष में बहुत बड़ा मेला लगता है। जिसे हरियाणा सरकार द्वारा प्रान्तीय मेला भीपित किया जाता है। आने वाले थानियों के लिए क्वाएक मेला प्रयन्ध किए जाते हैं। फल्ल गांव से दो किलोमीटर दूरी पर श्रेच्ठ तीर्थ पाणिएवर है पहाणारत के अनुशासन पर्व में दुसने अध्याय में कहा गया है कि इस तीर्थ में स्वान करने से मचुष्य को एक इजार गौदान के समान फल प्राप्त होता है। मनुष्य पाणिएवर तीर्थ में स्वान करने पितरों का तर्थण करता है वह राजसूय यश्च में फल को भोग कर मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाता है। दूपद्वती, फलकीवन तथा फलगूतीर्थ के इस श्रेच्ठ पाहारप्य को जो व्यक्ति पहला है, सुनता है वह दुलर्भ से दुर्लम बन्तु को भी प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस के माहारप्य को पढ़ने एवं सुनने से रोगी रोग से, पितृ पीड़ा से बन्धया शास्त्रवन से श्रूटकर पुत्र भैदा कर लेती है।

इस तकार इस वन का अल्यन्त महत्व है। यह वन देवी द्वारा आश्वित था तथा वे यहां पर सहस्व वर्षी तक तप किया करते थे। वामन पुराण में कहा भी है-

### ततो भच्छेते शजेन्द्र फलको वनभुत्तमम् वत्रः देवा सदा राजन्यालक वनमाश्चिताः वापनः। 15/45

आदिति वन एवं वामनवतार कथाः-

# "ततो गुच्छेष्दि विधेन्द्रा नारम्नाऽदिति वनं महत"

वाम-पुराण में अदितियन को अत्यन्त महान एव पुण्यमय बतलाया गया है । वहां कर देवनाता अदिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान चीर तपस्या को भी वहां पर आदिति नीर्थ एनान करके अदिति देवी की अर्चना करक जो कि देवनण की जाता है सनस्त दोषों से संहत सूर्वार पुत्र के बन्य को प्राप्त किया । वह पुत्र सी सूर्वों के समान तेज से युक्त हुआ है तथा विमान पर अधिरोहण ।

वामनपुराण के अनुसार राजावाँल ने जन देवताओं' पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्द देवता अपनी माता के पास पहुंचे और उसे यह रामाचार सुनाया कि शब देवता बलि दानव द्वारा परास्त कर लिये गये हैं । माता अदिति ने कहा—यदि है पुत्र ऐसा है तो उस दानव को आप लोग युद्ध में नहीं गार रहकते । बॉल विरोचन का पुत्र वह समस्त गहदगण के साथ के वल सहस्त्र शिर बाले के द्वारा ही हनन किया जा सकता है तो तुम अपने पिता से जाकर पृष्ठी कि वस महाबाल देत्यराज बाल की हार कैसे होगी । तदनन्तर सभी देवता इकट्टे होकर महार्थ कर्यप के पास गये और उनसे कहा-बन में अत्याधिक दैत्थराज व्यलि युद्ध में इन्द्र के प्रारा अजेय हो रहा है अतः सभी लोग दुःखी हैं । आप इस कष्ट का निवारण कीजिए। कश्यप भुनि ने कहा- आप राभी लोक ब्रह्मलोक में जाने का उपाय करें । वहां ब्रह्मा जी ही आप को बहलाएँगे कि देत्य राज बलि किल प्रकार जीता लाएगा। तत्पश्चात कश्यप जी आरित्यदि के शाथ सनस्त देशगण जुड़ा जी के पास गर्थ । कश्यप जी के साथ आये हुए राभी युशें को देखकर महाउ त्रेज वाले ब्रह्मा जी ने कहा -- आप राधी लोग जिस कार्य हेतु आए है मैं उसके लिए विभश हूँ। सुरों के शहुओं के विषय में केवल मेरी गति नहीं हैं। हमें आदि देव एवं सनातन भग गत विष्णु की आराधना करनी होगी वे श्रीर सागर में निवास करते हैं। वे स्वर्थ पुरुषोतम प्रभु दर्जी को, हम को, एवं सम्पूर्ण विश्व को जानने वाले हैं। तो सभी ने इस प्रकार और सागर भगजान विष्णु के पास गमन किया। भएवान विष्णु उनके इस कृत्य पर अत्यन्त ऋस्त्र हुए। उन्होंने कहा- है बरद स्थित देवराण में भहर्षि करायप के लिए चर देता हूँ। हे सुरश्रेपठी में आपका स्थागत करता हूँ उस चर को महार्पि कश्थप एवं उनको पत्नी अदिति ने स्थीका किया। एक 'परम धीमान परमेशनर के त्राणों में सिर शुकाकर उन्होंने प्रार्थना की आप हमारे ऊपर प्रनाट करें कि आप ही स्थम पुत्र रूप में हमारे घर जन्म ग्रहण करें। भगवहन ने परम शुरम्य वाणी में "तथालु" अर्थात् ऐसा ही होगा। सभी देवताओं ने प्रमु के चरणों में मस्तक ज्ञुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी देवराण भगवान ब्रह्मा के आदेशानुसार रामस्त सावरों तथा वनी के सहित शाम्पूर्ण पर्वती का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर अनेक पुण्यमयी निक्ष्यों में स्नान करते हुए महान्मा

कश्यव ने अमृत स्थान की प्राप्त की। सहस्त्रों वर्षों तक व्रत किए। भगवर् स्तुति की, अदिति ने भी भगवरन की स्तुति की। इस प्रकार प्रभु से वरदान पाकर सभी देवगण कश्यप आश्रम में आपस गथे। कश्यप के आश्रम में पहुंचकर से महान कुन्नेश्व कन में गये वहां अदिति देवी को भलीभांति सुनियोजित तपस्या के लिए प्रेरित किया। देवी आदिति ने वहां उस हजार वर्षे तक पहान बीर तप किया। उसी के नाम से यह वन दिल्य एवं सम्पूर्ण कामनाओं को शदान करने वाला अदिति वन परम शुभ हो गया। इस का में श्रेवी आदिति ने पूर्ण शौन वर्ती एवं केवल वायु का हो भोजन करके तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर अदिति को दर्शन दिए एवं उन्हें बरदान दिया कि वे अपने सभी मनोर्त्यों को प्राप्त करें यो क्यूंकि तू बहुत वर्जी धर्म का जाता है। इसके अतिर्देश को वर्जी पर्दा कि परे इस वन में जो कोई तीन राजि में रिथत होकर साधन करें गा उसके सभी इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। दूर में भी स्थत होकर सभी रिथत होकर साधन करें गा उसके सभी इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। दूर में भी पर स्थान करें गा अश्रत कार्य पूर्ण होंगे। दूर में भी पर स्थान करें गा अश्रत होंगा। वर से पर स्थान कर कोई मान्य साधन करें या उसके सभी इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। दूर में भी पर स्थान करें पर स्थान करें गा अश्रत कर कर कर कर कर स्थान करेंगा, वह भी पर पर को अश्रत कर स्थान कर स्थान कर स्थान करेंगा है वराके लिए क्या करता होगा। यहां पर जो बीई मांच तीन दो अथवा एक भी ब्राहमण को अद्धा पुक्त होंकर भोजन करता है वह परम गाँत को प्राप्त करता है।

#### दूरस्थोऽधि वर्ग मस्तुह्यदिते समस्ते नरः सोऽधि वाति धरं स्थानं कि पुनीनवसन्नरः वापन २४/51

इस प्रकार से अदिति ने समस्त काननाओं की समृद्धि देनि वाले करदान की शास किया। और फिर महान यश वाले देवेश हरि कम से वायन को आकृति वाले भगवान गांविद सभुत्पञ्च हुए। जगतनियन्ता बागनेशबर भगवान के अवतीर्थ होने पर सब देवगण के दु | ख हुट गये। बसा जी ने उन्हें एक मृगछाला, शृहस्पति ने यज्ञोधवीत, ब्रह्म के पुत्र मरीचि ने आबाढ़ दण्ड, वसिष्ठ ने कमण्डलु, अंगिरा मुनि ने कुशाएं व चीर दिया। पुलंह ने आरान, पुलस्त्य ने पीत वस्त्र, बैदों एवं समस्त शास्त्रों ने उन्हें उपस्थान दिया। जटाजूट धारण करने बाले दण्डधारी वामनदेव राजा बिल के यक्ष स्थल में गये। शुकराचार्य जी ने उन्हें यहां के स्वामी ऐसा कडकर सम्बोधित किया क्युंकि हरि के माया के तो सभी वशीभूत होते हैं। राजबाल ने कहा- मैं परम धन्य हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है निससे आप मेरे बज में पधारे हैं। हे ब्रहमण इस समय संसार में और औन अधिक धान्यशाली हो सकता है। बज्ज की समाप्ति पर राजाबहि। ने असजता से कहा कि है भगवन मेरे बहां जो भी स्वर्ण रत्न माणियों का संग्रह है सो आप सभी गज, गोधन, चस्त्र, अलंकार व भूमि हत्यादि जो भी आप को अभीष्ट हो देने के लिए तैयार हूँ। भगवान वायन देव ने गम्भीरता से कहा - कि मुझे है गुजन् इस समय ऑग्न ताप हेतु तीन पप धूमि दो। स्वर्ण इत्यादि सी मुझे आवश्यकता नहीं। में तो केवल तीन पग भूमि से ही कृत्कृत्य हो जाउंगा। महाबाहु बलि ने सहर्ष वामन भगवान को तीन पग भूमि का दान कर दिया। उसी क्षण भगवान वामन ने सुविस्तृत सर्व देवगण इबहप बना लिया और तीन लोकों को पूर्णतया जीतकर सभी असुरों की मार कर विभवन को

इन्द्रदेव के जिए दे दिया। सतुल नाम वाला पाताल लोक भगवान विष्णु ने राजा बिल को दे दिया और राजा बिल को कहा— हे दैत्यराज जो तुमने संकल्प ग्रहण किया था। उससे एक कल्प के प्रमाण पर्यन्त आप की आयु होगी। वामन बिल का यह प्रसंग सभी को अमीष्ठ फल देने काला है।

ब्राह्मण को वेदों के ज्ञान का लाभ होता है। क्षत्रिय भूमि को प्राप्त करता है। वैश्व धन की. समृद्धि का लाभ लेता है एवं सुद्र सभी प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो भी वाधन देव के इस महात्म्य का अवण करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अदिति वन में निवास करने का यहापुण्य है। जो इस वन में तीन रात निवास करता है उस की राजी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं –

#### यश्चेह तद्वने स्थितवा त्रिरात्रं वै करिष्यति । सर्वे कामाः समूध्यन्ते मनसा चनिहेच्छति। वामन 7/4

यह वन अभीन ग्राम में स्थित है। जोकि कुरुक्षेत्र से लगभग आठ किलामीटर दक्षिण में है। इस स्थान पर चक्रव्युह किले की बुनियाद है जहाँ अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अपनी सेना का एक व्यूह रचा था जिसमें अभिमन्यु प्रवेश कर तो गया था परन्तु बाहर जाने का मार्ग एखें विधिन जानने के कारण मारा गया। यहां के खण्डरों से बड़ी भारी इंटे निकली हैं। जिन पर एकें का सा आकार होता है। लोगों में यह विश्वास है कि जिस स्त्री को प्रसब पीड़ा अथवा बालक पैदा न होता हो तो एक ईंट को उसके शिहारने एखने से या उसको पोलकर पिलागे से तत्काल बालक बिना किसी पीड़ा के जन्म

ले लेता है। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि यदि चक्रव्यूह यंत्र लिखकर इसको इसको भानी में धोकर गर्भवती स्त्री को पिलाया जाए तो बालक आसानी से उत्पन्न हो जाता है।

द्यास वन : -

#### ब्यास्य च वनं पुण्यं फलकीवनेदः च । वामन 34/4

वामनपुराण में व्यास एवं फलको वन महापुण्यशाली माने गये हैं। उपरोक्त श्लोक से भी अतीत होता है कि दोनों वन समीप ही स्थित हैं। व्यास वन संभवतः फलीकीवन के पश्चिम में स्थित था। दूसरे इस वन का नाम भी महर्षि वेदव्यास के नाम से पड़ा। अतः महाभारत पुराण की रचना भी यहीं हुई थी इसमें कोई मतभेद नहीं। इस वन में व्यास जी से सम्बन्धित व्यास स्थली तीर्थ भी विद्यागन हैं। वामनपुराण के अनुसार इस स्थल पर व्यास ने पुत्र शोक से सन्तपत होकर देह त्याग करने का निश्चय किया था।

#### त्रतोच्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता पुत्र शोकाभितन्त्रेन देह त्यागर्थ निश्चय । महाभारत चनपर्व 81/81

व्यास आश्रव के रान्वन्य में भी महामहोषाध्वाय पण्डित गिरिधर सभी चतुर्वेदी ने अपनी पुरतक पुराण परिशोशन के अन्तर्गेत भी इस बात का पुष्टि की है कि व्यासाश्रम सरस्वती नदी के समीप था एवं सरस्वती नदी कुरक्षेत्र में ही मिलती है जोकि पश्चिम दिशा में है अतः कुरुक्षेत्र से पश्चिम दिशा में ही उनका आश्रम था। बहाभारत में हस्तिनापुर में और युद्धस्थत में भी कई बार उनका आयागमन वर्णित है यह भी तभी संभव होता है जबकि कुरुक्षेत्र के समीप ही उनका आश्रम भाग जाय।

मधुबनः-

इस वन तीर्थ का भी बामनपुराण में उल्लेख हुआ है। "लोलदिवाकरं दृष्टवा ततो पशुवनं यथी" । 57/31

यहां पर प्रहलाद ने स्वयंभु देव के दर्शन किए थे एवं उनकी पूजा की थी । वामन पुराण के इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि यह वन सरस्वती नदी के सभीप ही था। क्यूंकि प्रधुजन नामक तीर्थ मोहना नामक स्थान पर कैथल से बीस किलोमीटर पूर्व में स्थित है।

सूर्यवनः -

वामनपुराण में वर्णित कुरुक्षेत्र के सात बनों में सूर्यंवन की भी गणना हुई है। सूर्यंतीर्थ सजूमा क्षेत्र से संम्बधित है जो कि कैथल से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस बन की कोई कथा वामनपुराण में उद्दृत नहीं है।

शीतवनः -

इस बन का उल्लेख भी बामनपुराण में मिलता है। "पुण्यशीत कर्न नाम सर्व कल्भवनाशनम्" । शीतवन नामक अत्यन्त पुण्य बन हैं जो समस्त पापों का जारू करने वाला है। वर्तमान सीवन गांज से ही इस बन भी संगति बैठती हैं। सीवन कैथल से 11 किलोमीटर उतर में हैं। इस बन में इण्डक, स्वानुलीकायन तथा दशाश्वमेधिक आदि दुर्लभ तीर्थ विधमान हैं।

> ततः शीतवनं गच्छेन्त्रियते नियताशनः तीर्थ तत्र महाराज महदन्यत्र दुर्लगम् ।। वामन 14/44

कुछ बिद्धानों ने इस धन को एरोता से संबंधित भी माना है। उपरोक्त वनों के आंतरिक्त महाभारत में हेतवन का वर्णन भी आया है जिसका संबंध भी कुरुक्षेत्र से ही है। क्यूंकि इन वन में होवम सरस्वती नदी बढ़ती है। पाण्डवों ने भी अज्ञातवास के समय यही निकास किया। बनापर्व के अन्तर्गत इस बन का अत्यन्त मनोरम एवं रोचक वर्णन हुआ है। चुधिष्टर ने बन में प्रवेश करने पर विशाल हाथियों के झुण्ड, सर्प, मयूर, चातवा, चकोर एवं कोवल आदि पक्षियों को देखा। इस वन में सिन्द कांप मुनि रहा करते थे। मुधिष्टर ने भाइमों द्वारा गंचनों को हरा कर यहीं दुर्सोधन को मुक्ति दिलाई थी।

इस प्रकार कुरक्षेत्र के सप्त वन अपने आप में पूरे तीर्ध हैं क्यूंकि वहां भी महापुरुष स्थान बनाते हैं वहां कुछ गतिविधियां चलाते हैं, उनके प्रताप से वह स्थान पुण्यसृत्ति अथवा आपर्स तीर्थ वन जाता है। भारतीय संस्कृति की पहान विरासत की संभाले हुए वे तीर्थ आज भी उतने ही पश्चित्र पावन स्थल हैं जितने वर्षों पूर्व महाभारत काल में पर उससे थी पूर्व ।

南南南南南南南南南南南南南南南南南

# कुरुक्षेत्र के दर्शनीय मन्दिर

पन्दिर श्री धुव नारायणः-

भह मेदिर लिशहित सरोबर के पश्चिमी तट पर बना हुआ है । मंदिर के मध्य में चतुर्भन्न 'बरायण एवं भक्त चुन की मनोहारी जितमार्थे सुस्रिक्तत हैं । मूर्च भाग में तीर्थ को और मुख किए हुए हनुमान जी की विशालकाय भूति है । सिहवाहिनी अच्छ्रभुजी मां दुर्गों भी की संगेमरमर की अतिमा है। सिंतिहत तीर्थ पाट पर ही भगवान श्रीसूर्यनारायण का मंदिर है जिस में भगवान सूर्यदेव को आकर्षक प्रतिमा है। सित्रिहत सरीवरको सूर्यकुण्ड भी कहा जाता है। संभवतः इसीलिए सूर्यदेव का मंदिर चहां पर शोभायचमान है। भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा सिंतिहत सरीवर के उत्तरी भाग में स्थापित को गई है। इसे बनाने का श्रेय स्थानीय शिक्षण महाविधालय के प्राध्यापक श्री कुशवाहा जी को है। यह मूर्ति वास्त्रय में अत्यन्त अनुपत्र एवं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। श्राह्मण पंचायत द्वारा निर्मित सक्तोपी मां का भव्य मंदिर भी इसी के निकट बना है जिसमें मां सन्तोपी, मां गावती की प्रतिमार्थ प्रतिपित्त हैं।

## पन्दिर श्री लक्ष्मीनाराषणः -

राजिहित सरोवर के पश्चिमी छोर पर भगवान लक्ष्मीनारायण का अद्वितीय मन्दिर शोभाशमान है। इस मन्दिर की बनावट दिक्षण की चील शैली से भिलती जुलती है। यह अत्यन्त सुन्दर एवं कलात्मक है। इस मन्दिर का निर्माण एक लिख महात्मा बावा शिवर्रगरि जी ने करवाया था। मन्दिर काफी उंचा है एवं काफी दूरी से स्पष्ट दिखाई देता है। इस का शिखर इतना पतला है कि स्थानीय अदालू इसे सींख वाला मन्दिर भी कहते हैं। मन्दिर में भावियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी है। साधु सन्तों भिक्षुओं को सदावत गांटा जाता है। मन्दिर के वर्षमान प्रवन्धक की स्थामी हरमंदिगिरि जी महाराज हैं जिन के सर्थनण में मन्दिर की गतिविधि सुचार रूप से चल रही है।

# श्रीकृष्णधाम एवं श्री सन्तराम अरोड़ा धर्मशालाः-

परम श्रदेय त्यागमूर्ति महामण्डलेश्वर स्थानी गणेशानंद जी महाराज की पावन छत्रधाया में आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण थाम का निर्माण प्रारम्भ हुआ। यहां के निर्वाशियों की आशानुक्य, स्वानी जी महाराज ने सित्रिहत सरोबर के उत्तर पूर्वी किनारे पर एक विशाल कम्लैक्स का निर्माण करवाया है जो कि वर्तमान एवं भावी पीड़ी के लिए एक अमृल्य निष्टि वन गया है। श्री कृष्णधाम व्यास के अन्तर्गत, स्वानी जी महाराज को प्रेरणा से उनके अनन्य सेवक सेठ श्री पूरणचंद जी अरोड़ा द्वारा एक विशाल श्री सन्तराम अरोड़ा धर्मशाला का निर्माण हुआ जिसमें यात्रियों के निवास हेतु 40 कमरे हैं एवं इनमें सभी आधुनिक सुनिवायें उत्तरुध दें तो तीर्थ के अत्यन्त निकट होने से इस धर्मशाला का महत्व और भी बढ़

नया है।

धर्मशाला के साथ साथ स्वामी जी महारांच की बरेणा से अन्य कई प्रकार की सेवाएं भी जनताजनार्टन की सेवा हेतु चल रही है। श्री कृष्ण निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय एवं जनरल इस्पताल, प्रसृतिग्रह भी चलाये जा रहे हैं जिसमें कुरुक्षेत्र की शहर एवं ग्राम की जनता स्वास्थ्य लाभ ग्रान्त कर रही है।

श्री भारतीय तनातन धर्म भहाबोर दल का मुख्यालय भी श्री कृष्णधाम में स्थित है किसे स्वामी जी महाराज का संरक्षण प्राप्त है। उनकी प्रेरणा से इस दल की गतिविधयां पंजाब, हरिययाणा, हिर्माचल राजस्थान इत्यादि में यात्रियों की सेवा हैतु देश धर्म एवं धानल गंका के लक्ष्य से निरन्तर निकास भाव से अग्रसर हो रही हैं। यह दल न केवल प्रान्तीय एवं देश के विधिन पर्वों पर सेवांगितिय लगाते हैं और अपने अपने स्थानों पर भी लोक सेवा के कार्य जैसे की हस्पताल, सतसंग, मन्दिर निर्माण एवं अन्य सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। श्री कृष्णधान में स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से एक विशाल खेतसंग भवन "बकारंग भवन" का भी निर्माण हुआ है। इस भवन में भगवान शंकर, भगवान कृष्ण एवं श्री हनुमान जी की अदितीय प्रतिनाएं विराजमान हैं।

वावाकाली कमली क्षेत्र:-

सिनितित तारीवर के दक्षिणी तट पर बावा काली कभी का पिशाल क्षेत्र है। यहाँ यादिनें की सुविधा हेतु विशाल कर्मशाला है जिसमें लगभग 70 कमरे हैं। इस क्षेत्र में दो मी-दर है एक में भगवान कृष्ण, अर्जुंन तथा दूरारे में भगवान शंकर को अतिभाएं सुशोधित हैं।

#### भ्रीगीताधामः -

भारत के महान छन्त सपोनिधि स्वामी श्री गोताबन्द जी महाराज के सरंक्षण में निर्मित श्रीगीताधाम कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों में एक हैं । स्वामी जी महाराज कर्मक महापुरुप है जो कि सेवर कार्यों में क्यादा विश्वास रखतें हैं न कि सुन्दर भवन के निर्माण में: अस्तु गीताधाम द्वारा अनाथ बच्चों के लिए विधालय बनाया गया है जहां उन्हें निःशुह्क शिक्षा, एवं आनारा की व्यवस्था दी जाती है। न केवल आवास भोजन एवं बस्तों की पूरी व्यवस्था है और बील्क एक अच्छा नागरिक बनाने की पूरी कोशिस्त की जाती है। दूसरे वृद्धों को सहारा देने हेतु वृद्ध आश्रम की स्थापना भी की गई है जो कि सारे हरियाणा में पहला त्रयास है। वृद्ध पुरुष को न केवल स्वछन्द आवास दिया जाता है वरन् उन्हें धार्मिक कृत्यों हेतु भी प्रोत्साहन दिया वाता है। एक विशाल गोपालन केन्द्र भी खोला गया है जिसमें अच्छी हुप्ट पुप्ट गाएं रखी जाती हैं। विभालय के छात्र गीता पाठ रातरांग एवं धार्मिक अनुष्टानों में विशेष प्रतीण हैं।

ग्री वेदधामः -

श्री जगराम विधापीठ कुरुक्षेत्र द्वारा ब्रह्मसरोवर के उत्तरी तट पर निर्मित श्री वेदधाम, जिसमें आधुनिक साज सक्जा से सुन्नीभित श्री राधाकृष्ण, रापदरवार मां दुर्गी, हतुमात जी एवं भगवान शंकर की भव्य प्रतिमाएं विध्वान है। इन मन्दिरों एवं बार वेदों की प्रतिच्छा स्थापना प्राणिशीर्ष शुक्ला दशमी रविवार 3-12-1984 को तत्कालीन हरियाणा के मुख्य प्रंती बीठ भजन लाल जी द्वारा सम्पन्न हुई थी। श्री वेदश्यम के संखालक पूज्यजाद श्री देवन्द्र स्वरूप जी बृहमचारी है जिनके संखाण में बखराम विधापीठ में संस्कृत पाठशाला सुधार क्ष्य से बल रही है। इर पर्व पर धगवान की शोमायात्रा, संबंधिन भजन एवं पूजा आराधना होती है। यात्रियों की सुविध हेतु धर्मशाला का निर्माण मी हो खुका है। पनिदर के प्रांगण में प्लास्टर आफ पेरिस द्वारा निर्मित दशावतार, श्रीम, शैल्या, कर्ण अर्जु न युद्ध इत्यादि आवश्य ध्व प्रतास की वेद भगवान की पड़शाला अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती है। ब्रहमवेदि कुरुक्षेत्र की साक्तर रुप देने ने विधापीठ का यह प्रयास वस्तुतः प्रशंसनीय है।

गौडिय मटः-

बुद्धसरोशर के उतरी तट पर स्थित यह मठ मन्दिर श्री वैतस्य भहात्रभु के सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं । जिन्होंने सर्वप्रथम नाम संकीर्तन का प्रचार किया था, उन्हें गीरांग्र त्रभु भी कहा जाता है । इस भठ में बंगाली साधु निवास करते हैं जो "हरे कृष्ण" नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं । मठ में श्री राधाकृष्ण को भव्य मूर्तियां हैं । श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चल-झाकियां देखने योग्य होती हैं ।

गीताभवनः--

गीताभवन की स्थापना रीकानरे स हारा सन् 1921 में हुई थी। इस का सर्वप्रथम नाम "कुरुक्षेत्र पुस्तकालय" रखा गया था। इस भवन की इमारत बहुत ही सुन्दर डंग से "राजमहल" की भीति वनी हैं। मन्दिर में भगवान मुस्लीमनोहर, भगवान शंकर, ना दुगों की भव्य मूर्तिया हैं। मन्दिर का प्रबन्ध श्री कुरुक्षेत्र जीणों हारा समिति हारा किया जाता है। मन्दिर में यावियों के ठहराने हेतु लगभग 50 कमरे हैं।

हवेली बाबा अवण नाथः-

श्रीगीता भवन के समीप कुरुजेन सतेवर के उतरी तट पर बाबा श्रवणनाथ को हवेली एक किले के रूप में बनी हुई है। बाबा श्रवणनाथ को संवर्षी शताब्दी के सिद्ध महात्मा थे। उन्हीं द्वारा इस हवेली का निर्माण करकाया गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महातमा राण्णीत सिंह ने उन्हें लुधियाना में एक चकश्रवण की जागीर प्रदान की । बाबा श्रवणनाथ द्वारा भण्डारे में आने वाले साधुओं का गुंह मांगी वस्तु प्रदान की जाती थी। एक बार अवधृत बाबा लक्ष्मणितियों में से पर सवार होकर मण्डारे में आये और रवपर में मनोदूध डाला परन्तु रवपर नहीं भर सका। इस पर जिल्ह्यों ने जाकर बावा श्रवणनाथ की को एतदर्थ सूचना दी। बाबा लक्ष्मणितियों जी के रवपर में दूध डालने लगे। अब न तो रवपर में भरता है न दूध की

धार ही समाप्त होती है। कुछ देर तक यह चमरकार चलता रहा । तब दोनों सिन्द बहापुरुपो

की दृष्टि विली तो एक दूसरे को पहचान कर दोनों आलियन बद्ध हो गये।

हवेती का प्रबन्ध महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा खुबार रूप से बलाया जा रहा है। वर्तमान प्रबंधक दिगम्बर बावा शरणपुरी जी महाराज हैं जिनके परिश्रम एवं धार्मिक खेतना से इस हवेली का पुनिर्माण सा हुजा है। हवेली में पांचपाण्डव, कौरव, चक्रधारी, श्रीकृत्या, विशालकाय हनुमान जी, शैय्या पर लेटे घीच्य पितामह, घगवान श्री लक्ष्मीनारायण, मां हुगा एवं बावा श्रवणनाथ जी की बनोहारी सुन्दर श्रतिमाएं हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसमें घगवान की विशेष शोधायात्रा श्री गशिकमल तीर्थ से शरमध होकर हवेली श्रवणनाथ में समान्त होती है। सभी नगर निवासी घूमधाम से इस पर्व पर एकत्रित होकर संगीत लयताल एवं नृत्य से भगवान के गुणों का गान करते हैं।

#### बिरला मन्दिरः-

कुरुक्षेत्र ग्रह करोक्द के समीप ही कुरुक्षेत्र पेहोबा मार्ग पर लाल पत्थर से निर्मित कारदोवारी इस बात का प्रतीक है कि यह मन्दिर बिरला जी द्वारा बनवाया गया है। क्यूंकि भारत में विसंपकर तीर्थ स्थानों पर अनेक मन्दिर पिराला जी द्वारा बनवाया गया है। क्यूंकि भारत में विसंपकर तीर्थ स्थानों पर अनेक मन्दिर ऐसी ही निर्माण शैली के हैं। कुरुक्षेत्र बिरला सन्दिर भगवान चक्रधारी श्री कुष्ण की विशास, आकर्षक, संगमरमर को मूर्ति है। इसके अतिरिक्त मन्दिर में अर्जु न को उपदेश देती हुई श्री कृष्ण की सुन्दर प्रतिमाएं हैं। सन्त पहाश्याओं के चित्र एवं उनकी वाणी ऑकत हैं। दीवारों पर गीता के अतारह अध्याय ऑकत हैं। मन्दिर के बारड उतरों छोर पर एवंत संगमरमर से बना चार घोड़ों के अनुपम रथ है जिसमें का वर्धशाला है। मन्दिर में संस्कृत विद्यालय, छात्राकार एवं व्यायाम शाला की भी व्यवस्था है। जन्माप्टगी का त्यीहार मुख्य रुप से इसी चेदिर में मनाया जाता है भगवान के भजनोपदेश, रासलीला का आयोजन किया जाता है।

### श्रीहनुमान मन्दिर सब्जीमण्डी

सार्वकामनापूर्ण थानेसर शहर के धध्य में स्थित संकटमोचन आंजनेय नंदन का मंदिर शोधायनाव है। श्री हनुषान मंदिर सभा (राजि॰) थानेसर हारा एक छोटे से मंदिर का जीजोद्धार किया गया है। पहले यहां पीपल के बृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर था हनुमान जी ने कृपा की तो आज ये तीन मंजिल विशाल केमलेक्स बन कर उभरा है। यन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है। नगर के लोग पूरे तन, मन, धन से सेवा कर रहे हैं। मन्दिर में श्री हनुमान जी, दुर्गों मां, शिव परिवार की विशाल मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। दीवारों पर चारों और सुन्ददर शीशे एवं चांदनी से सुन्दर चित्र बनवाए गये हैं जिन की छटा देखते ही बनती है। मन्दिर सभा हारा जन कल्यरण हेतु, सार्वजिवक बाचनालय, श्री हीम्योप्हेंथिक डिस्पेन्यरी

# कुरुक्षेत्र के निकटवर्ती मुख्य तीर्थ

रत्नवक्ष तीर्थः -

यह तीर्थ कुरक्षेत्र से पिपली जाने चाली सड़क पर कुरक्षेत्र रेखने स्टेशन से लगभग एक गील की दूरी पर है। यहां पर एक प्रविश्व सरोचर तथा स्वामी कार्तिकय का एवं रत्नसक्ष का मन्दिर है।

## अभिषन्यु खेड़ा (अपीन तीर्थ) :-

इस तीर्थ का बामन पुराण में ऑदित वन के अन्तर्गत विवरण आता है। यह तीर्थ आगिन में स्थित है। यह कुरुक्षेत्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिणपूर्व में एक टीले पर बसा हुआ है। कहा गया है कि महाचारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्व ने युद्ध के समय कौरव केना की और से यहां पर चक्रव्यूह की रचना की थी तथा जिसमें वीर अभिगन्यू वीरणीत को शाफ हुये थे। इसी स्थल पर अभिगन्यु में चक्रव्यूह का भेद न किया था अतः परम्परानुसार यह स्थान अभिगन्यु खेड़ा के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र एक विशाल टीले पर बसा हुआ है जिस की लम्बाई दो हजार फुट चौड़ाई 800 फुट एवं कचाई 30 फुट तक है। इसी स्थान पर ऑदित ने भगवान को पुत्र रूप में पाने हेतु दस हजार वर्ष तक तप किया था। अमीन के साथ अन्य तथी हैं अदिति कुण्ड, कर्णवध, जथधर, वामन कुण्ड तथा सोपतीर्थ। यहां परसान करने से माता भुरवीर पुत्र को जन्म देती है।

#### यवनहृद् (पधनावा) :--

यह तीर्थ कुरक्षेत्र से कैथल काते हुए रेलमार्ग पर स्थित है। यह तीर्थ महाभारत एवं पुराणों में वर्णित होने के कारण अत्यन्त माजीन है। यह तीर्थ प्रवन देवता से सम्बन्धित था। आतः प्रवनहृद कहलाता था। महाभारत में इसे महत से सम्बन्धित बललायः प्रथा है। परमपुराण में इस का सम्बन्ध दर्धीयि से स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापन पुराण में इस तीर्थ का सम्बन्ध रिप्त एवं प्रवन दोनों से स्थापित किया गया है। पौराणिक आख्यान के

अनुसार इस इद में पथन पुत्र- शोक संतरत होकर छुप गया था तथा ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर के पुनः प्रकट किया ।

> पुत्रशोकाभिभूतं पवनो यस्मिललीनो वभूवह ततः स ब्रह्मके देवै प्रसाय प्रकटी कृतः । वामन 16/2

इस तीर्थ में स्नान करके और शिव का दर्शन करके व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर शैव पद का अधिकारी होता है।

> पयनस्य हुरे स्नात्वा हष्टवा देव महेश्वरं विमुक्ता कलुपैः सर्वे शैवं पदपाप्नुयात । (वायन० सरोठ 16:1)

यह तीर्थं आजकल अमर शहीद जगयन्दिर के नाम से पपनावा जगमंदिर के नाम से प्रशिद्ध हो गया है।

कुलोतारण (कौल) :--

इस तीर्थ का संबंध संभवतः हम प्रहाभारत में वर्णित कुलंपुन तथा वायनपुराण के कुलोन्नारण के साथ स्थापित कर सकते हैं। इस तीर्थ की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में वर्णों एवं आश्रमों का उद्धार करने हेतु की थी।

> कुलोतारण नामानं विष्णुना कल्पितं पुरा । वर्णनामाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्गलम् । । वामन 15/74

वामनपुराण एवं महाभारत कर पर्व के अनुसार यहां स्वान करने से पुरुष अपने कुल को पांचत्र करता है। ब्रहमचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, गृहस्थी इत्यादि यहां स्नान करने पर इक्वीस पीढ़ियों का उद्धार करते हैं।

> कुलपने नरः स्नात्वा पुनाति स्वकुलं नरः महा० वनपू० 8/88

यह तीर्थ कील ग्राम में कुरुक्षेत्र से लगभग 22 कि 0 मी 0 दूरी पर स्थित है।

व्यास स्थली:-

यह तीर्थ युनि च्यास के नाम पर ही अतिश्रासद है। चौराणिक कथा के अनुसार महर्षि च्यास ने पुनशोक से अभिभूत होकर देह स्थाग करने का निश्चय किया था किन्तु देवताओं ने युनि च्यास का धैर्य बंधाया और उन्हें आत्महत्या करने से रोका।

> ततोब्यास स्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता पुत्रशेकाणि तप्सेन देहेत्यागार्थं निश्चयः ।। 15/5K

यह रीर्ध करनाल से 25 किंठ मीठ पश्चिम में बनस्थली गांव से जाना जाता है। सहां पर स्नान करने से व्यक्ति पुत्र शोक को प्राप्त नहीं होता।

मिश्रक तीर्थ:-

इस तीर्थ पर मुनि ब्यास ने अनेक तीर्थों को देवताओं के लिए एकत्रित किया था। इसीलिए इसे मिश्रक तीर्थ कहते हैं। यहां पर स्नान करने से सभी तीर्थों का स्नान करने मिलता है। वायनपुराण के अनुसार व्यास जो ने यही पर शभी तीर्थों का दर्शीचि के लिए मिश्रित किया था। यह तीर्थ परल गांव के समोप है।

षृषधूप तीर्थः -

वर्तमान निगम् गांव में यह तीर्थ नीलोखेड़ी से 20 किलामीटर पश्चिम में स्थित है। महाभारत में हुए तीर्थ का उल्लेख मिलता है। यहां पर स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेच यहां के फल को प्राप्त करता है।

वामनक तीर्थः -

वर्तम्यन नाम बीड्स्याम है। यह विष्णु तीर्थ है। यहां पर स्वाउ करने एवं पूजेपारावत व्यक्ति सभी पापों से रहित होकर विष्णु लोक प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान ने बायन का रूप धारण करके दैव्यराज बलि के राज्य को झैनकर इन्द्र को दिया था। यह तीर्थ नीलोखंड्री से 21 किलोमीटर दूरी पर है।

अपर तीर्थः -

असर हद में स्नान करने से असरों के प्रधाव से मनुष्य स्वर्गलोक को बाप्त करता है।

अभरणणां हुदे स्नात्वा अमरेषु नर्राधिपः । अमराणां प्रभावेन स्वर्गलोके महीवते।

बामन 8.29

वामन पुराण के अनुसार यहां शिव का स्थान है। यहां देवों और गन्यवों ने हनुभाव को प्रकट किया था । इस तीर्थ में स्नान करने से न्यांक अगरत्य को प्राप्त करता है यह तीर्थ भी पपनावा में स्थित है।

#### सोपतीर्थः -

इस तीर्थ पर स्नान करके व्यक्ति सोमलोक को प्राप्त करता है। इस स्नान पर सोम ने तप को तप कर द्विजराज्य को प्राप्त किया था ।

"यत्र सोमस्तपस्तप्तवा द्विजराज्यम वाप्नुबात्" वामन७ 16/15

इस तीर्थ में स्नान करके देवों और पितरों की पूजा करके कार्तिक मास के चंद्र के समार निर्मल होका व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह स्थान गुंधला गांव में पेहोवा से 6 कि मी. दक्षिण में स्थित है।

#### सप्तसारस्वतः -

इस स्थान पर सात सरस्वितयाँ एकीमूत होकर एक साथ वहती हैं। अतः इस तीर्थ को वामन पुराण में त्रैलोन्य से वी दुर्लभ कहा गया है।

> सप्तसारस्वत तीर्थं त्रैलोग्यस्विष दुर्लभम् यत्र सप्त सरस्वत्य एकीभूता वहन्ति च । वापन 16/17

यह तीर्ध मागन नामक स्थान पर पेहोचा से 5 किं मीं। पश्चिम में है ।

रेणुका तोर्थः-

यह तीर्थ पेहोता से 10 कि॰ मी॰ दक्षिणपूर्व में है । इस तीर्थ में पहुंचकर माता की शक्त से जो पुण्य फिलता है वह यहां पर होता है।

> "मान्भक्तया च चरपुण्यं तत्फलं प्राप्नुयान्तरः" वापन 20/5

वियोचन तीर्थः-

विपोचन मुपस्पुर्य जितपन्यु जितेन्द्रय प्रति गृहकृत (रीपे: सर्वे: स प्रभुव्यते ।। महार्थ वन 1/140

महाभारत के अनुसार जितेन्द्रय व्यक्ति इस विमोचन तीर्थ पर पहुंच कर विपरीत ग्रहों के प्रभाव से विभुक्त होकर शान्ति प्राप्त करता है। यह तीर्थ पृण्डरों से लगभग 4 किलोमीटर दूर उत्तर में हैं।

ओजस तीर्थ:-

लामन पुराण में इस तीर्थ को कुमार्राभिषेक तथा ओजस दोनों नामों से वर्णित किया गया है।

## "कुपासस्थभिषेकं च ओजसं नाम विश्वतम् ।

महाभारत के अनुसार इस स्थान पर ब्रह्म , देवों तथा खिथों ने कार्तिकेय की सेनापति पद पर अभिषिक्त किया था । इस तीर्थ में स्नान करके यश को प्राप्त होता है। आढ़ करने से जो पुण्य गया जी में मिलता है बही पुण्य शुक्ल पश्च की बैठ भारा की पच्छी में इस स्थान पर आढ़ करने से प्राप्त होता है। सूर्यग्रहण के अध्यसर पर जो फल सॉलीइंड सरोबर में आढ़ से प्राप्त होता वहीं इस स्थान पर आढ़ करने से प्राप्त होता है। यह तीर्थ थानेसर से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है ।

स्वर्गद्वारः -

यह तीर्थ भी ओजरा तीर्थ के निकट रिक्त है । इस तीर्थ के दर्शन मात्र से व्यक्ति स्वर्गलोक को प्राप्तम करके ब्रहमलोक में जाता है ।

कर तीर्थः -

वामनपुराण में इस तीर्थ की उत्पत्ति से सम्बाधित कथा ही गई है। कथानुसार बहातव कुर ने यहाँ पर क्षेत्र कुम्म हेतु कठोर तपस्चा की । कुर के तप से प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसका कारण पूछा एवं उन्हें इच्छापूर्ति का बरदान दिया । कुर ने कहा कि वो अद्धात् लोक इस तीर्थ में निवास करते हैं वे सब ब्रह्मलोक को प्राप्त करें । यहाँ नहीं जिन मनुष्यों ने अन्यत्र भी कहीं अगर पाप किए हों तो वे भी इस तीर्थ में जाकर स्नान कर मुक्त हो जाएं ।

> अन्यत्र कृतपाया ये पंचपातक दूपिताः अस्पिन तीर्थे नराः स्नात्वा पुक्ता यान्तुपरागतिष् । । वापन सरीठ २०७२०

कुरुक्षेत्रे पुरुषेतम कुरु तीर्थ द्विजातमा । त दृष्ट्वा भाषमुक्तस्तु परं परमवाप्नुचात् । वाः सरोः 20/21

कुं हक्षेत्र में कुरुतीर्थ पुण्यतम है। इस तीर्थ के दर्शन करके व्यक्ति पाणें से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार ची यह तीर्थ पुण्यतय है। इस तीर्थ में स्वार करके व्यक्ति सभी पाणें से मुक्त होकर कुरुलोक करे जाता है

## अनरक तीर्थं नरकातारीः -

अन्तरक तीर्थ भी कुंग्लेश के आधीन तीओं में से एक है। महाभारत एवं पुराणों में इस तीर्थ का बहुत महत्व बताया गया है। पीराणिक रूप में आठवी सदी में यह तीर्थ अत्याधिक शिवद था। बागन पुराण में भी इस तीर्थ का माहात्म्य स्पष्ट रूप से वर्णित हुआ है। इस तीर्थ के पूर्व में बहमा, दक्षिण में महेरवर, परिचम में रहपत्नी तथा उत्तर में ब्यनाभ विष्णु स्थित है कथा इन सबसे मध्य में तीनी लोकों में दुर्लाभ यह अनरक तीर्थ है—

> यत्र पूर्व स्थितों ब्राह्म दक्षिणे तु महेरवरः । सद्ध पत्नी पश्चित्रमतः पद्मनाभोतेर स्थितः । मध्ये अनरकं तीर्थ बेलोकस्थापि दुर्लेभम् । यापन 20/25

ब्रहमां, विष्णु भ्रहेश एवं स्ट्रपरनी से समाधृत होने के कारण इस तीर्थ का जो महत्व है वह भी महाभारत एवं पुराणों में स्वष्टतथा वर्णित है। स्ट्र पत्नी के पास जाकर व्यक्ति दुर्गीत को आप्त नहीं करता । "अभिगम्य च तां देखी २ दुर्गीतमबाष्यु मात" । इसी पाकार दक्षिण में महादेश के दर्शन करके ध्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है ।

# "अभिगम्ब महादेव मुख्यते सर्वीकन्वपैः"

पध्मनारायण के दर्शन करके व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशास्त्र पध्ये में मंगल के दिन यहां स्नान करके व्यक्ति सभी पापों से नुक्त हो जाता है।

> वैशाखे च यहा पाठी पंगलस्य च दिनं भवेत । तदा स्नानं तत्र कृत्वा मुक्तो भवति पातकेः ।। वामन 20/26

उपरोक्त वर्षन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सभी सम्बदाय वाले व्यक्तियों के लिए प्राहय बनाने के लिए ही इस तीर्थ का संबंध, बहमा, बिष्णु, महेश एवं रुद्र परनी के साथ स्थापित किया गया है। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र से ज्योतिसर जाते हुए रास्ते में एक किलोमीटर की दूरी पर

#### धर्मक्षेत्र कुरुधेत

स्थित है । यहां पर काफी गहरा एक कुण्ड है जिसे वाणांगा कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत थुद्ध के दसकें दिन जब भीष्म पितामह वाण शैच्या पर पढ़े हुए थे तो उसी समय उनके द्वारा जल मांगने पर अर्जुन ने पृथ्वी में तीर छोड़कर गंगा विकसित की एवं उन्हें जल पिलाया । इसीलिए इसे भीष्मकुण्ड भी कहा जाता है।

#### नाभिकपल तीर्थः-

धारेसर नगर के पश्चिम में एक अति प्राचीन तीर्थ है। बाह्यत में यह हरियाणा में ही नहीं समस्त उत्तरभारत में भगवान किष्णु एवं ब्रह्मा जी का एक मात्र संयुक्त मूर्ति स्थल है। बनशृति के अनुसार इसी स्थान पर भगवान किष्णु जी वह नाभिस्थल से उत्पन्न कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पति हुई थी। मन्दिर के साथ छोटा सा सरोवर भी है। वर्तमान वैराणी बाबा श्री भहंत रामदास जी के संरक्षण में इस मन्दिर का कायाकल्य हुआ है। श्री सन्तराम अरोड़ा ट्रस्ट के तत्वाधान में यहां "बानवधाम" वह स्थापना की गई है जिसके संरक्षण सेट श्री पूरण चंद जी. असोड़ा दिल्ली निवासी हैं।

## कर्ण खेडाः-

कुरुक्षेत्र सरोजर के दक्षिण पश्चिम में लगभग एक किलोपीटर की दूरी पर मिर्जापुर ग्राम के पास स्थित एक टीला है जो दानवीर कर्ण के नाम पर ही कर्णखेड़ा के नाम से प्रचलित है। जनश्रुति के अनुसार राजा कर्ण ने ब्राह्मणों को इसी स्थान पर स्वर्ण दान दिया था।

## कुबेरतीर्थः--

यह स्थान सरस्वती नहीं के तट पर भड़काली मन्दिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है ! सरस्वती के पावन तट पर यक्षपति कुचेर ने यज्ञों का आयोजन इसी स्थान पर किया था । जन श्रुति के आधार पर इस तीर्थ की मिट्टी अथवा जल भंडार में रखने से किसी प्रकार की तुटि नहीं रहती ।

#### वाणगंगा (गंगा हृदकूष):-

कुरुक्षेत्र ब्रहम सरोवर के दक्षिण की ओर द्यालपूर गांव के समीप यह तीर्थ विद्यमान है। यहां एक छोटा सा सरोवर है जिसके चारों और पक्क चाट को हुए हैं। जनशृति के आधार पर जब महाधारत युद्ध में प्रतिज्ञावश अर्जु न जयद्रथ को बारने जा रहा था तो दोपहर के समय कुछ देर के लिए घोड़ों ने वहां विश्राम किया। ज्यासे घोड़ों को पानी पिलाने हेंचु अर्जु न ने धरती पर बाण चलाकर गंगा निकाली थी। भगवान कृष्ण ने घोड़ों को सनान करवाया

## धर्मदोत्र कुरुक्षेत्र

तथा उन्हें पानी पिलवाया । तभी से यहां मिट्टी के घोड़े बनाकर तीर्थ पर चढ़ाए जाते हैं । महाभारत के अनुसार इस कूप में भ्नान करके व्यक्ति स्वर्गलोक को भ्रप्त करता है ।

> र्गमा हदश्च तत्रैव कूपश्च भरतसन्तम् तिस्त्रः कोटयस्तु तीर्थानं तस्मिनकूपे महीयते । तत्र स्नात्वा नरी राजस्वर्गलीकं प्रपचते । वन् ४/1153

वसायमाः =

एक अति प्राचीन तीर्थ जो कि आभगा नदी के तट पर विद्यमान था । इन्हीं नदियों के तट पर वैदिक सन्यता का प्रादुर्भाव हुआ और ऋषायों का सृजन ऋषियों ने किया ।

हणदृत्या मानुष आपन्नार्या भरस्वतर्यार वदग्ने दिदीहि । ऋग० 3:23:4

यहां महेशवर की पूजर करने से यमुख्य परम गति को शन्त करता है तथा अपने कुल का उद्यार करता है।

> आपगायां परः स्नात्वा अर्चीवात्वा महेश्रवरम् गाणपत्वमबाजीति कुलं चौरद्वरते स्वकम् । महा वनः 3:81

परम्परा के अनुसारर थह स्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दक्षिण पश्चिम में आधा किलोमीटर की दूरी पर कर्ण टीले के पास विद्यागत हैं। किन्तु यह तीर्थ अत्यन्त जीणांवस्था में है तथा अपना प्राचीन स्वरूप खीं चुका है।

भारकण्डा तीर्थः -

कुरुक्षेत्र से पिपली जाने वाली सङ्क पर सरस्वती नदी के तट पर वह तीर्थ स्थान है। इस स्थान पर ऋषि मार्कण्डेय का आश्रम था। वर्षों तक उन्होंने वहीं पर तपस्या करके परम पद की प्राप्ति की।

कपिस्थल (कथल):-

कपिरथल का अर्थ है बन्दरों का स्थान । कपि शब्द रामचरित मानस में श्री हनुमान जी के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अस्तु कपिस्थल भगवान राम के परच शक्त श्री हनुमान जी की पावन भूमि है। महाभारत में चर्मित कथा के अनुसार मुधिप्टर ने युद्ध को रोकने तथा शान्ति

स्थापित करने की इच्छा से समझौता करते हुए दुर्योधन से जो पांच गांव मांगे थे, उनने : कॉपन्थल भी एक था । कठिपय विद्वान इसे कपिण्डल महात्मा का स्थान भी बतलाते हैं ।

वामनुष्राण के अनुसार इस तीर्थ में स्वयं महादेव वृद्ध केदार नाव से स्थित हैं और यह शीर्थ सभी पापों को नस्ट करने वाला है।

> कपिस्थलेति विख्यातं सर्वपातकनाशनम् यस्मिन स्थितः स्वये देवा वृद्धाकेदारसंज्ञित ।। वामन । 15/14

किपस्थल में स्नान करके व्यक्ति सारे पापों से शुद्ध होकर अन्तर्धान की अन्त करता है ।

कपिप्जलस्य केदारं समासाधसुदर्तम् अन्तर्थानमवाप्नोति तपसा दग्धकिल्विपः वन 8/16

इस अकार बहु तीर्थ राभी पायों को चस्ट करने वाला है। यहां स्नान करके एवं दिण्डि युक्त भगवान क्षित्र की पूजा करके व्यक्ति सभी पायों से शुद्ध होकर अन्तर्धान की प्राप्त करता है।

> तत्रस्नात्वा Sर्चिथित्वा च रुद्ध दिधिइसपन्वितम् अन्तर्धातम वाप्नीति शिवलोके स धीदते । वापन सरोठ 15/15

ो व्यक्ति क्ष्हां भगवान शिव की लक्ष्य करके आद करता है वह सारव चैत्र मारा की शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को परम पद को शन्त करता है ।

> वस्तत्र कुरुते श्राद्धं शिवमुख्दिय मानवाः चेत्र शुक्ल चर्तुदशयां प्राप्नोति परमं पदम। वामन 15/17

व्यप्तरथल के निकट वर्ती लीर्थ इस प्रकार है केदार तीर्थ, चण्डी स्थान, कुल्लोतारण, सर्वदेवतीर्थ, चिन्दु तीर्थ, टिंडी तीर्थ, नवग्रहकुण्ड, सरक तीर्थ, धन जन्म, मानग्र, आपण, सरतऋषि कुण्ड, वास्तुक्ति यक्ष आदि ।

पुण्डरीक तीर्थः -

'यह अत्यन्त प्राचीन तीर्थ है एवं आधु निक्त नीम पुण्डते से बाना जाता है। महाभारत में बर्णित आक्रयान अनुसार सुक्त पक्ष की दशामी को विशेषकर चैत्र मध्य में यहां स्वान, जय, आख करना मुक्ति मार्ग को देने वाला है। यहां पर एक एकका तालाय, बाट तथा धर्मशाला वर्गी हुई है। साधु सनते के आश्रम हैं।

> दश्यमं शुक्तलपक्ष्मस्य चेत्रस्य तु विशेषतः स्नानं जपं तथा श्राद्धं पुक्ति मार्गं प्रदाचकम् । चामनः 15/40

यह रीर्ध नागहर भी कहलाता है । इस्क्षें हनान करने से व्यक्ति पूण्डरीक फल को प्राप्त होता। है----

> तत्रस्वात्वा नरो राजन्युण्डरीक कलं लामते । महा० वन० 81/69

त्रिविष्टपः

यह तीर्थ भी अत्यन्त प्राचीन है तथा जैतरणी नदी के तट पर स्थित है। इस तीर्थ का कर्तनान नाम टयोंडा नामक गांव में हैं जो कि कैथाल से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जामन पुराण में इस तीर्थ को देवों के द्वारा सेवित कहा गया है। इस तीर्थ में स्नान करने से एवं शिव उपानमा करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकार पराम गति को प्राप्त करता है:-

> ्तत्र स्तात्वार्चियत्वा च शूलपाणि वृषध्यजम् सर्वपाप पवि शुद्धात्मा गठछेत परमा गनिम् ।। व्यामन 15/42

सरक तीर्थं :

महाभारत एवं वामनपुराण इन दोनों ग्रन्थों में इस तीर्थ का विस्तृत वर्णन हुआ है। बाधनपुराणानुसार इस तीर्थ में शिख कर बास है। कृष्णपक्ष की चतुंदशी को महस्वर को पहां रिथत देखकर व्यक्ति की सभी कामनार्ध्य पूर्ण हो जाती हैं एवं वह शिव लोक को प्राप्त करना है।

### धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कृष्णपक्षे चतुँदेश्यां दृष्टवां देवं पहेश्वरम् लक्षते सर्वकामाश्य शिवलोकं स यच्छति ।। वापन० 15/20

यहां पर तीन करोड़ तीर्थ विद्यमान है। सर्गे के मध्य में स्थित कूप में करोड़ रूद उपस्थित हैं। इस सर में स्नान करके व्यक्ति करोड़ों ठड़ों का स्मरण करता है एवं रुद्रों की कृपा से राधी दोषों से मुक्त हो जाता है।

> तिस्मन सरे च यः स्नात्वा सदकोटि स्मरेजरः सदाणां च प्रसोदन सर्वदोष विचर्णितः

ऐतदेय ब्राह्मण में इस तीर्थ का नाम परिसारक आता है कथा के अनुसार इस बार ऋषियों ने सारक्वती के तट पर एक सब किया उसमें कावध भी ऋषि पंक्ति में बैठ गया जो कि एक दासी पुत्र था । उसकी ऋषियों ने निकाल कर ऐसे मजस्थल पर छोड़ा वहां पर वह प्यासा भर जाए । फिन्तु कथा ने ऋगवेद मन्त्री द्वारा चल को स्तुति की । ऐसा करते ही सरस्वती उस स्थल पर आई और उस स्थल को चारों ओर से अप्लावित कर दिया । अतः यह स्थल परिसारक कहनाने लगा और बाद में सरक हुआ ।

कृतजपाः -

ेवामनपुराण के अनुसार तीय लोकों में शक्षिद्ध इस तीर्थ में स्नान करने से तथा महादेव की पूजा करने से मानव अरचमेष यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यह तीर्थ नीलोखे ही के परिचय में है।

> कृतजप्य ततो गड्छेन जिषुपलोकेषु विश्रतुम् अर्चियत्वा महादेवमश्चमेधं फलं लभेत् । वामन 15/63

कपिलहृद (कलायत) :

थह तीर्थ स्वान करवाना कैथल मार्ग पर स्थित है। अत्ययन्त प्राचीन एवं पवित्र तीर्थ है। भगवान कॉपल मुॉन के जाम पर ही इस का नाम कलायत हुआ है। वायनपुराण में इसे कपिलाइद कहा गया है:----

> कपिलाइद्रपासाथ तीर्थ त्रेलोक्चं विश्वतम तत्र स्नात्वाऽर्चीयत्वा च देवतानि पिवृत्समा कपिलानां सहस्रस्य फल विदन्ति मानवः

## तत्र स्थितं भहादेवं कपिलं वपुरास्थितः।, दृष्टवा मुक्तिभवाप्नोति ऋषिणि प्रिततं शिवम्।।

अर्थात् त्रैलोक्य विश्वत कपिल हद नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने से सनुष्य को सहस्र कपिला गाओं के दान का पुण्य पाल प्राप्त होता है। यहां पर स्थित कपिल मुनि एवं ऋषियों से भूजित महादेख शिव का दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। कलायत में एक सुन्दर सरोबर है। दो प्राचीन मन्दिर हैं। मन्दिर का भवन अपने युग की कला का उत्कृष्ट तमूना है। कहते हैं कि महाराज शालिवाहन ने इन मंदिरों को बनवाया था उनका चर्च रोग इस शोर्थ को जल स्पर्श से दूर हो गया था। मन्दिर की मूर्तियां खुबराहों की सध्यता से पिसती जुलती हैं। एवं ईसा से 200 वर्ष पूर्व की बनी प्रतीत होती हैं।

#### रामहद (राभराय) :--

यह नीर्थ अतथन्त प्रसिद्ध है एवं महस्थारत न्नथा जामनपुराण में इस का उल्लेख मिलता है । यह वर्तपान नगर रामराथ से सम्बन्धित है जो कि जिला जींद में आता है। यह वही स्थल है जहां पर परशुराम जी ने ऋषियों का हनन करके उनके रक्त से जांच हतों को भर दिया था। इन्हीं हदों में उन्होंने अपने मितरों को तर्पण किया था। इस र्तीर्थ का आख्यान सभी ग्रन्थों में एक सा मिलता है। कथा के अनुसार तर्पण से तृप्त होकर पितरों ने परशुराम को कहा कि हम तुम पर प्रसान हैं अतः वर मागी। तब परशुराम ने यह बरदान मांगा कि यदि अप मुझ पर मसन हैं तो कोधवश मैंने जो बाबियों को मारा है उनके रुधिर से निर्मित हुद संसार में तीर्थों के रुप में प्रसिद्ध हो जाएं। वितरों ने तथास्तु कहकर परशुराम जो को आसींचाद दिया कि तुम्हारे तथ की वृद्धि हो। अत्रियों के इस हत्या जनित भाग से तुम्हारी मुक्ति हो तथा यह हुद भी तीर्थ रुप में परिणत हो। जो व्यक्ति इन इदी में स्नान करके पितृ तर्पण करेगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। और वह स्वर्गलोक जाएगा। इन इदी में स्नान करके एवं परशुराम जो की पूजा करके ब्रह्मचारी पवित्र व्रव वाला तथा श्रद्धावान अधिक सुवर्ण को अपन करता है।

### स्नात्वा हदेषु रामस्य ब्रह्मचररी शुभव्रतः रामगम्बर्च्य राजेन्द्र त्रभेद बहु सुवर्णकम् बनः १४/३३

वराहतीर्धः -

यहाभारत के सभापर्व एवं अन्य पुराणों में भगवान विष्णु वराह का अवतार लेकर यहां प्रकट हुए थे अथा पृथ्वी का ब्रह्मार किया था । यह तीर्थ जींद से लगभग 12 किलोमीटर पूर्व हॉशण

में हैं । इसके तट पर अग्रह मन्दिर है जिसमें भगवान बग्रह का विद्यात विद्यापान है । दन्तकथा के अनुसार यह मूर्ति इसी सर से निकली थीं। क्यूंकि भगवान बग्रह अभगी लीला सम्पन्न करके इसी में अन्तरमीन हुए थे । तीर्थ के उत्तर में बग्रहकला नाम का गांव भी है। यहां से 2-3 कि मी. दूरी पर बग्रह खुर्द नामक गांव भी है जहां मान सरोबर तीर्थ है।

#### जयना तीर्थः -

एष्टि के प्रारम्भ होने के पश्चात् देखताओं और अगुते द्वारा समुद्र मंथन हुआ । समुद्र में से भगवान धनवन्तरि अपृत का घट लेकर प्रकट हुए थे , अपृत कट को इन्द्रपुत जयन्त सूर्य वन्द्र एवं वृहस्पति आदि के रक्षण में लेकर उत्तर दिशा में लेके । अधर अपृत घट के लिए देवों और देखों में संग्राम हुआ । इधर जयन्त ने बराह बन में पश्च स्थित ब्रह्मतेतर बेहि के आक्षम ग्रहण किया असुर बन मान्त थें अवेदा नहीं कर पाये । अमृत घट न पाकर अगुरे का मनोबल दृष्ट गया, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अगुरे को सुराबान द्वारा धमहित कर दिया था। तथा इस बराह बन में देवों को अमृत पान करवाया । व्यक्त ने इस कार्य की सफलता हेत् , इस स्थान को सिर्विजयर एवं बहाजद मानकर यहां एक नगरी बसाई बिराका नाम जयन्तपुरी पहा । कालान्तर में यही अवन्ती शब्द अपभ्रंत्र होकर जींद बना । बींद नगर में पूर्वीतर में भगवान परमुराध के पिता महर्षि जयन्ति को आश्रम है जो अब जामनी गांच में है । बींद नगर के पूर्वी में पिण्डारा गांच है अझ वितरों के विधित्र पाण्डवों ने पिण्डारा गांच है अझ वितरों के विधित्र पाण्डवों ने पिण्डदान दिये । दक्षिण में सोम तीर्थ है। इस श्रीर्थ के वितर्य में लिखा है ———

कुछसेत की सीमा के अन्तर्गत एक प्राचीन तीर्थ जिसमें स्नान करने से सोनलांक की प्राप्त होती है। सोमतीर्थ के तट पर सोपनाथ महादेव व यनता हैवी के प्राचीन मन्दिर हैं। इसी तीर्थ के अन्तर्गत पर जयन्ती हैवी का मन्दिर है। अवन्ती का अपश्चेश ही जींद है। ब्रह्मावैवर्तपुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने युद्ध से पूर्व जयन्ती तथा मनसा देवी की यूवा की। सो तीर्थ में स्नान करके मनुष्क की राजसूत्र यह का फल प्राप्त होता है। और के सनीपवर्ती तीर्थ में एक अत्युत्तप महत्वपूर्ण तीर्थ है रुप्तती तीर्थ । यह तीर्थ आयान प्राप्त में है। यह कार्य कता को तमेपूर्ण की अरविन प्राप्त किया था अरविन की अपश्चा हो। सोर्थ के सनीपवर्ती तीर्थ है। यह तीर्थ आयान प्राप्त में है। यह कार्य किया था। अरविन कार्य किया श्वाप्त किया था। अरविन की तमेपूर्ण हो। आरविन की कुपा से अर्थिवर ने यही पुत्र | यौवन प्राप्त किया अरविन के अन्य समीपवर्ती तीर्थ इस प्राप्त है।

भूतेश्वर, बनखण्डी महादेव, ज्वालामाला, राकरतीर्थ अशिधारा इत्यादि।

#### कमोधाः-

आधुनिक कमोधा का सम्बन्ध प्राचीन काष्यक बन से है। यह वन प्राचीन काल में सरस्वती के तट से लेकर मह प्रदेश तक फैला हुआ था। पाण्डजों ने भी इसी वन में निवास किया था---

> भयो सरस्वती तीरे काभ्यकं नाम काननम् । महा० 3.37.37.

काभ्यक वन में कामेश्यर नामक तीर्थ विद्यान था। यहां पर कामेश्यर महादेव का ईटों का मन्दिर एवं मट है यहां पर ईटों का एक छोटा सा कमरा है जो जन साधारण में द्वोपदी के भण्डार के नाम से जाना जाता है। परन्परा के अनुसार यहां द्रोपदी ने पाण्डवों के लिए खाना बनावा था। यह स्थान थानेसर से 14 किलोपीटर दक्षिण पश्चिम में है।

# महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र

महाधारत का पर्व के अन्तर्गत तीर्थ हमान प्रकरण में कुरुक्षेत्र शिर्थ का विश्वाद क्लियन हुआ है। पुलस्त्व ऋषि पितामह धीष्म को बतलाते हैं कि अवसाब तीर्थ से चलकर मनुष्य को कुरुक्षेत्र तीर्थ को बाबा करनी चहिए जिल के दर्शन मात्र से ही प्राणी के सब पापों का नाश हो जाता है। वो कोई मनुष्य यह भी कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाउंगा अथवा चहां रहूंगा तो हनना कहने मात्र से हो उसके चाम हुर हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र का ऐसा पुण्य प्रमाण है कि वहां की धूलि भी ठड़कर यदि पापों मनुष्य पर यह जाय हो उस पापी को परम गति प्राप्त हो जाती हैं।

कुरक्षेत्र के जतर में हपद्वती और दक्षिण में सरस्वती पुण्यतीया नदियां बहती हैं। इनके मध्य में रहने वाले मनुष्य स्वर्गलांक के बारी हैं अर्थात देवतुलय पूज्य हैं। पुण्यमधी पुण्यसभी पुण्यसभी पुण्यसभी वास तक बास करना चाहिए बहां पर इक्षांकिक देवता, त्रहींप, सिद्ध, चारण, गम्धर्व, अपराच, यथ कित्रर आते हैं। वहां बारने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है।

जो सनुष्य कुरुशेष को छन से समरण करता है वहां के भी सब पाप दूर हो जाते हैं। और बह दिव्यक्षिक प्राप्त करता है। किन्तु जो मनुष्य अद्धा से कुरुशेष्र में जाता है, वसे राजसूय यज्ञ और अरचमंग्र यज्ञों के करने का फल मिलता है।

पृथुदक तीर्थ का महत्व बतलाते हुए भी बनपर्व में सुनदर उल्लेख मिलते हैं।

ब्रह्मयानितीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मस्तोक मिलता है और उस की शात पीड़ियां यथित्र हो जाती हैं। पृथुदक नाम कार्सिकय जी का तीर्थ है जो तोनी लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य देवता और पितरों के पूजन में भवित रखते हैं वे उस तीर्थ में स्नान करने से स्त्री अथवा पुरुष सभी ज्ञान अथवा अज्ञान से किए पापी से कूट जाते हैं। और अश्वमेय यज्ञ करने का फल अपन करते हैं एवं स्वर्गलोक भाष्त करते हैं।

इस प्रकार राज तीथों से अद्भुकर कुरुकोत्र का माहात्म्य है उस से अधिक सारस्वती का है और सारस्वती से भी बढ़कर सारस्वती के तीथों का है और उन नीथों से भी अधिक माहान्त्र्य पृथुदक तीर्थ का है। इस प्रकार यह तीर्थ सर्वोत्तम है। यहां जप करने वाला मनुष्य सरीर त्यागरे से पुन: मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पृथुदक का यह माहात्म्य महात्मा क्यास जी ने एवं सनत्कुनार जी ने वर्णन किया है। इस इस तीर्थ की याता अवश्य करनी चाहिए। यह तीर्थ संदेह रहित, पवित्र एवं स्नाव करनेसे पापी मनुष्य को भी स्वर्गलोक मिलता है।

मधुअवा तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदान करने का फल मिलता है। विश्वासित तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य श्वाप्ताणत्व को प्राप्त हो जाता है।

ब्रह्मयोनि तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होक्रार पवित्र मन से धनुषय ब्रह्ममलोक को अध्व होता । है।

ं उरणाय तीर्थ में सरस्वती और अरुणा नदियों का संगय हुआ है स्नान करने से एवं तीन सक्षि तक बराने से भनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है और उस की सात मीढ़ी पश्चित्र हो जाती है।

कुरुतीर्थ अर्थात कुरुश्रेत्र के तीधों में स्नान करने से ब्रह्मचर्च एवं नितेन्द्रम होकर चास करने चाला समुप्य सब पापों से छुट जाता है एवं वहां नहादेव जी की पूजा करने से मनुष्य गाणपत्य पर आप्त करता है एवं अपने कुल का उद्धार करता है।

स्थाणबीरवर तीर्थ की यात्रा जो कि तींगों खोकों में विख्यात है। यहां स्नान करने से एवं सिंह में स्थाणु वट के नीचे बास करने से बनुष्य की रुद्र लोक प्राप्त होता है।

सांजिहित तीर्थ के लिपय में विशेष उल्लेख वन पूर्व में आया है। वहां बहुमादिक देवता बड़े—बड़े तपरवी न्नदिष प्रत्येक मारा में आते हैं। इस तीर्थ में सूर्वप्रदेश में स्वान करने से सी अपने में प्रदेश पार की तीर्थ, नदी, कुण्ड, तदान, इसने, बावली और देवताओं के स्थान हैं वे सब प्रांत मारा अमावस्या को इस शक्तिहत तीर्थ में परिचश करते हैं। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य की स्थान स्थान करने से मनुष्य की स्थान करने से मनुष्य की स्थान स्थान स्थान करने से मनुष्य की स्थान स्थान

इस पृथ्वी पर नैमिक तीर्थ, आकाश में पुष्कर, तीनों लोकों में कुरुकेत्र महान शीर्थ हैं। इन में विशेषतथा कुरुकेत्र का ऐसा माहातम्य है कि अभी मनुष्य पर वहां की भूति भी पड़े तो वह परमाति को प्राप्त करता है। इस कुरुकेत में हमद्वती नदी के उतर में एवं सरस्वती नदी के दक्षिण में भी मनुष्य रहते हैं उन का रहना स्वर्ण हुएय है। २८ कुरुकेत ब्रह्मा जी की वेदी है, पुण्यातमा मनुष्य एवं तपस्वी ऋषि यहां निवास करते हैं और यहां के रहने बालों को किसी भी अवस्था में शोक करना उचित नहीं है।

महाभारत में कुरुक्षेत्र की सर्वाडगीण उत्रति का दिग्दर्शन:-

महाभारत आदि पर्व में आठवें अध्याय के अन्तर्गत तत्कालीव कुरुक्षेत्र को उन्नति का दिग्दर्शन करवाया गया है जिससे प्रतीत होता है कि कुरुक्षेत्र महाभारत काल में भी अत्यन्त रमणीय प्रदेश था और नगर निवासी अत्यन्त सुमृद्ध थे। तत्कालीव वर्णन इस प्रकार हुआ है

-वैश्वन्यायन जो कहते हैं-- हे जनमेजय उन तीनों कुमारों धृतराष्ट्र, पाण्डु और चिदुर

## धर्मधेत्र कुरक्षेत्र

के जन्म से कुरवंश कुरवांगल देश एवं कुरक्षेत्र की अत्यधिक अत्रति एवं समृद्धि हुई है।

तेषु त्रिषु कुभारेषु जातेषु कुरुगांगलम् -कुरुवोऽथ कुरुक्षेत्र त्रवर्षतः स्वर्धतः। महा० आदि पर्व ४.1

शस्यप्रयामला कुरुक्षेत्र की धूमि का वर्णन बतलाते हुए अलो कहते हैं कि यहां पर कृषि की उपच में अत्योधिक वृद्धि हुई। सभी अत्र रस से परिपूर्ण होते थे। बादल टीक समय पर वर्जा बसते थे। वृक्षी में प्रभूत फल एवं पीधे कुलों से परिपूर्ण थे।

> उध्वं सस्याभवद् भूषि सस्यानि रसयन्ति ध यथर्तु वर्षो पर्जन्यो बहुपुष्पफला दुमा। आदि पर्वे ४,21

करकालीन सामाजिक दशा का वर्णन करते हुए वैशम्यापन जी जनमेजय से कहते हैं-

कोई भी पनुष्य दश्यु अथया डाकु नहीं था। पाप में जिब रखने बालों का सर्वधा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रान्तों में सत्तपुण की दश्य थी। सभी लोग अभिमान एवं क्रीम से रहित थे, लोभी नहीं थे। परस्पर सीहार्द की भावना थी। एक दूसरे को प्रसान देखकर ही प्रसन्न होते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म को ही प्राथमिकता दी जाती थी।

> मान क्रोध विहीन। अध नग्र लोभ विवर्तिताः अन्योऽन्यधभ्यनन्दत धर्मोतर भवर्ततः नाभवन दस्युवः क्रोस्चिना धर्मस्वयोजनाः प्रदेशेप्वापि राष्ट्राणां कृत युगधवर्ततः। आदि 13/14

्रमणीय जनपद कुरुक्षेत्र में न तो कोई कृपण था और न हो विधवा स्त्री देखी जाती थी। अर्थात अकाल मृत्यु नहीं भी और सभी लोग यन यान्य से सम्पन्न थे।

> नामवत्कृषणीं कश्चन्नाय वन्विधवा स्त्रिय: तास्मिन्वपदे रम्ये कुरुपिर्वहुती कृते। 3/51

े हे जनशेजय कुरुकुल के प्रधान पुरुषों तथा नगर निवासियों के परों में सदा सब और यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ।

इस प्रकार महाभारत में कुछक्षेत्र की आर्थिक सामाजिक एवं धार्षिक दशा का विज्ञाद विवेचन हुआ है जो महाभारत प्रन्थ की विशालता का प्रमाण है। इस में आई हुई 2,20,i00 पंक्तियों एवं 30,00,000 शब्द हैं इस प्रकार यह संसार का सब से बढ़ा लिखित प्रन्थ कहा जा सकता है।

## महाभारत में युद्ध के मूक साक्षी-अक्षयवट:-

महाभारत युद्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में हुआ। पुरातत्व विभाग द्वारा इस बात की खोज की जा रही है कि यह किस स्थान विशेष पर हुआ किन्तु जब तक वे तथ्य हमारे सुन्मुख न आ जाएं कुछ बहना काँडन है, लेकिन क्या ज्योतिसर तीर्थ पर खड़ा विशाल अक्षयबट इस बहान युद्ध का मूक साक्षी नहीं ? इस पर ज्यातिसर तीर्थ पर खड़ा विशाल अक्षयबट इस बहान युद्ध का मूक साक्षी नहीं ? इस पर ज्यातिसर तीर्थ पर खड़ा विशाल अक्षयबट की शाखाओं की जाच भी प्रयोगशालाओं में की जा चुको है जो कि इस बात को सिद्ध करती है कि यह मूकटुंटा कीरव पाण्डव युद्ध कालीन है अथवा उससे भी पूर्व का है।

स्थवं भगवान घोगेरबर श्री कृष्ण ने भगवद्गीता का अनर ज्ञान भी अर्जु न को यहाँ सुनाया था ऑर यह भी सत्य है कि महाभारत का युद्ध भी अन्यत्र कहीं नहीं अधितु कुरुक्षेत्र के 48 कीस के क्षेत्र में हुआ। श्रीमदभगवत गीता का प्रथम रखोक इस तथ्य को प्रमाणित करने में पर्याप्त है नहां कि नेत्रहीन धृतसप्टू दिव्य नेत्रों बाले संजय से पृष्ठते हैं ——

### धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्वेता युयुत्सव: । भागका: पाण्डवाश्चवैव किय कुर्वत संजय:

हे संजय धर्मपृषि कुरुक्षेत्र में एकित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्यर किया। संजय वोले उस समस राजा दुर्योधन ने ब्यूह रचना युक्त पाण्डवों की रोना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि आप पाण्डवों की विशाल ब्यूहाकार खड़ी हुई भारों सेना को देखिए। इस प्रकार दोनों ओर के शूरवीरों का विस्तृत वर्णन गीता के प्रथम 20 शालोकों में पिलता है। 21वें इसोध में अर्जु न कहते हैं है अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यह बीच वाला स्थान कुरुक्षेत्र के 48 कोरा के क्षेत्र में ज्योतिहार सर्वपान्य हो सकता है।

संजय बीले हे धृतराष्ट्र अर्जु'न द्वारा इस प्रकार कहे हुए बचन से दोनो रोनाओं बीच में भीशम ब द्रोणचार्य के सामने तथा राजाओं के सामने उत्तर रथ को खड़ा कर दिया। यहां अर्जु'न उन दोनों सेनाओं में स्थित अपने ताक, चाचा, दादा, पड़दादा, गुरुजन मामा, भाई, पीजी को एवं मित्रों को देखते हैं उन का शरीर रोमान्त्रित हो जाता है। हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा जल सी रही है। बुद्धि अधित हो जाती है। स्वजन समुदाय को भार कर वह कल्याण नहीं चाहते।

इस प्रकार अर्जु न वी इदय दुर्जलजा को समझते हुए भगवान कृष्ण ने वो गीता का उपरेश दिया, उनके मोह को नष्ट करके ज्योति श्वस्त्र फैलाया। कर्मयोग का महान एवं दिव्य संदेश जो आज भी शाशवत है शार्वभीम एवं सार्वकालिक है, शबस्त मानन जाति के लिए आदर्श वय गया है। इसी गीतासंदेश एवं महाभारत कालीन संस्कृति एवं युद्ध के मूक साक्षी हैं वयोतिहार तीर्थ के अध्ययबट।

ऐसा कहा जाता है कि एक बार विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन बैज्ञानिक जात है। बालर माल बैंक ने 1952 में इस तीर्थ की यात्रा की। वे इस अध्यय वट से बहुत प्रभावित हुए। इस अक्षय वट की शास्त्रा के कुछ भग अपने साथ ले गये। हो वर्षो तक निरन्तर परीक्षण करने के बाद के इस शास्त्रा के कुछ भग अपने साथ ले गये। हो वर्षो तक निरन्तर परीक्षण करने के बाद के इस प्रशास परिशास पर पहुँचे कि उक्त शाखाएं 6000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इस प्रकार क्योंतिसर दिश्य सन्देश के मूक दृष्टा है। सैकड़ी श्रद्धालु नित्य प्रति ज्यातिसर तीर्थ पर इस अध्यय वट के दर्शन एवं भगवान कृष्ण के दिन्य सदेश स्थाप के दर्शन है। स्थाप के दर्शन है। स्थाप कर तीर्थ पर असे प्रमुख करने हैं। सुर्यग्रहण के अवसर पर तो लाखों वाजी यहां आकर पृण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अध्यय वट में जलाईकर अपने को कृतकृत्य चारते हैं। हाल हो में खुरुक्षेत्र विकास मण्डल द्वारा इस तीथ का जीर्णोद्धार किया गया है। पावत्र तीर्थ में जल एवं याटों का निर्माण करवाया गया है। यात्र तीर्थ में जल एवं याटों का निर्माण करवाया गया है। यात्र से अब वहां एक झील का निर्माण है। गया है जिस में नीका वात्र न की भी व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटक उस का पूरा आनन्द ले सके।

आधुनिक काल में जगदगुर आदि शंकराधार्य, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा पॉटयाला, यहा तीर्थ दर्शन हेतु आए एंद्र उन्होंने मां सरस्वती की पायन शतिमा की स्थानन करलाई। महाराज गुलाब सिंह जम्मू एवं काश्मीर ने भी यहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापत की। महाराजा दर्भमा ने चयुन्तरे का निमाण करवाया 1967 में कामकोटि पीठ के शंकराधार्य ने यहां एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मन्दिर का निमाण करवाया।

प्रत्येक वर्ष शीत शतु में यहां शुक्त पश्च की एकादशी की पार्गशीर्ष मार में प्रारम्भ होकर 18 दिनों तक गीताजयन्ती शमाराह का आयोजन होता है। इस तीर्थ के सुधार में कुरुकेश विकास मण्डल ने विशेष कींच ली है। रहोचर में यात्रिओं को एनानर्थ नरवाना नहर से निरम्तर शुद्ध एवं ताजा जल उपलब्ध होता है।

你生态道路市市市市市市

## कुरुक्षेत्र और श्री नंदा जी

देश धर्म एवं मानव के उत्थान हेतु महापूरण जन्म लेते हैं। हमारे धार्मिक छन्थों में उल्लेख आता है कि वहीं खोगे हैं वहीं महात्मा है जो कि सुख दु:खादि एवं राम हेप से भुक्त हो गया है। इतेथ , लोभ , मोह, अइंबतर आदि को त्यामने बाला ही जितेन्द्रिय कहलाता है। इस पुण्य भूमि भारतवर्ष ने अनेक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन का जीवन अपने लिए न होकर, समाज उत्थान के लिए होता है। वे अपने कृत्यों से समाज को एक दिशा देने हैं, उत्कान मार्गदर्शन करते हैं। आज के कलिकाल में ऐसे महापुरुषों का मिलना लगभग दुर्लंभ सा है किन्तु कुरुबेन का सीधान्य है कि हमें परम श्रद्धेय नंदा जी जैसा योगी पुरुग, सोम्य व्यक्तित्य का पूर्ण मार्ग दर्शन आज हुना एवं कुरुबेन्न का सर्वांगीण विकास इनके हाथों संघव हो सका।

नंदा जी का जन्म अखण्ड पारत के स्थालकोट नामक स्थान पर 4 जुलाई 1898 ई॰ में हुआ एवं मध्यवर्गीय परिवार से सन्यन्धित इनके चिता श्री बुलाकोराम जो शिक्षक थे। माता श्रीमित ईश्वरी देवी संस्कार सम्पन्न महिला थी। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की छाप इन्हें विराहत में प्राप्त हुई। बाल्यकाल से ही पाता जो से धर्म ग्रन्थों, अवतासे एवं पौराणिक आख्यानों को सुनकर उनकी वृति पूर्णतवा धार्मिक बनी। अत् | इनमें अनुशासन प्रियता, कुशाध्रवाह जैसे गुन्नों का समावेश होता चला गथा। श्री नंदा जो ने अर्थशास्त्र में एम, ए किया और एल बी. की शिक्षा प्राप्त की। आप बन्धई में अर्थशास्त्र के प्रोपेक्सर रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आपका प्राप्त की। आप बन्धई में अर्थशास्त्र के प्रोपेक्सर रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था का आपका प्राप्त गांधी जी के निर्देशन में आप ने मजदूर आत्रोलन का सफल नेतृत्व संभाल। आप टैक्सटाईल लैबर एसोशियन के सचिव के रूप में 1922 से 1946 तक मजदूरों की मांगी की लेकर अंग्रजों से लड़ते रहे। मजदूरों का संगठित किया, जेल की पातनएं सही। किन्तु अपने कर्तव्य पर डटे रहे।

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरु नंदा जी से काफी प्रभावित से। स्वतन्त्रता से पूर्व यह भारत के भविष्य की योजनाओं पर नंदा जी से बातचीत करते रहते थे। अत: भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री नहरु जी ह्यारा श्री नंदा जी को उपपुक्त स्थान दिया गया। प्रथन योजना आयोग की बनाई गई योजनाएं आज भारत की गौरान्त्रित कर रही है। सन् 1951–52 से आप केन्द्रीय मंत्रीमडल में योजना मंत्री बनावे गये। इसके आतिरिक्त भी आप अन्य मंत्रालयों का कार्य देखते रहे। सन् 1963 में गोविन्द बल्लम पंत जी के निधन के बाद उन जैसे विचारों के गृह मंत्री की आधरयकता को आप ने पूरा किया। आज साम्प्रदायिकता एवं आंतकलाद की आग से देश जल रहा है, ऐसे समय में सन् 1965 का बंगाल का नकसली विद्रोह स्मरण हो आता है। श्री नंदा जी के दृढ़ निश्चय प्रशासनिक गुणों और निर्धीकताओं ने इस विद्रोह की समाप्त किया एवं बंगाल में शानित स्थापित हुई।

इससे पूर्व 1964 में श्री नेहर जी के आक्रियक निधन पर सारा देश काव्य रह गया, ऐसे आपतकाल में श्री नंदा जी ने कार्यकारी अधानमंत्री का पद संभाका और अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक त्रणाली के अनुरूप चुवाय करचाकर प्रधानमंत्री का पद लालबहादुर शास्त्री को सौंप दिया। लोकतांत्रिक के प्रति आस्था एवं उच्च चरित्र का एक उदाहरण बनता है। श्री शास्त्री जी के निधन पर अपने पुत्त; देश का नेहत्व संभाका।

अपने गृहमंत्री के हम में स्वच्छ प्रशासन के लिए भ्रष्टाचार के किन्द्र लम्बी लड़ाई लड़ी। संयुक्त सदाचार समिति का गठन किया। किन्तु इस देश का दुर्भाग्य कि श्री नंदा जी जैसे स्वच्छ छवि वाले नेता को भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तत्परचात 1970–71 में आप को रे लवे मंत्रालय का वार्यमार सींचा गथा। वहां पर भी आप ने रे ल मंत्रालय एवं सामान चोरी के खिलाफ कई कदम उठाए, चार सूत्री कार्यक्रम बनावा। 1975 में आप केन्द्रीय मार्गासक परिपद के उपाध्यक्ष बनावे गये। यहां पर अपने खाद्य पदार्थी एवं दवाओं में मिलाबट विरोधी अभियान चलावा। इस प्रकार नंदा जी के समस्त राजनैतिक जीवन पर विवास वसे तो उनका सारा जीवन नजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने भ्रष्टाचार चिरोधी, खाद्य पदार्थी में मिलाबट हराने एवं नहावंदी में बीता है।

#### धर्मनिष्ठ श्री नंदा जी:-

श्री नंदा वी का दैनिक जीवन प्रात | काल प्रमु भजनों से प्रधान एवं जप साधना से प्रात्मक होकर सांय इन्हीं में समाप्त होता है। सर्तुलित एवं शुद्ध शाकाहारी भीजन हो उनका आहार है। हिन्दु धर्म के प्रति उनकी गहरों आरुषा है। उन द्वारा स्थापित मानव धर्म मिश्रन से भी स्पन्ट है कि श्री नंदा जी मनुष्य बाब का केवल एक धर्म मानते है वह है मानवता, जिसमें सदाबार, संधम, निराधिका, निशावदी एवं कर्तव्य निष्टता हो। सिख्य गुरुओं के प्रति आप की आगाध श्रद्धा है। 1974 में उनके द्वारा गुरु तेम बहादुर पर निर्मायत पुश्तक इतका प्रमाण है। धार्किक गोष्टी हो या कोई संत समस्मान, देश के किसी भी कोने में हो नंदा जो के त्याग, तपस्था एवं स्वच्छ जीवन की प्रंमसा करते हुए शोग उन्हें राजिंद की उपाधि से विश्वपित करते हैं।

### श्री नंदा जी एवं कुरुक्षेत्रः -

धर्मिन्छ श्री बंदा जो का तीथों के यति विशेष लगाव रहा है। 1967 में जब श्री बंदा जो कुरुक्षेत्र प्रधारे तो स्नान के लिए ब्रह्म सर्गावर गये तो वहां स्नान के लिए मात्र केवल की गृह श्राम्में जो तीर्थ की ऐसी दशा देखकर व्यथित हुए उन्होंने संकल्प लिया कि कुरुक्षेत्र के प्रावत्र तीर्थों का एवं सरोवरों का जीर्णों हार करेंगे। आपके अपने त्रयालों से कुरुक्षेत्र की पात्रन भूनि पर विराजपान तीर्थों के लिए " कुरुक्षेत्र तिकास मण्डल" (के.डी.थी.) की स्थापना हरिखाणा सरकार से करवाई। जिसके सतत प्रयास से आज ब्रह्मसरोवर, ज्योतिगर, सर्गिटत, नरकावारी, पेसोबा, फलगू कौल तीर्थों की काया पलट गई है। कुरुक्षेत्र से नंदा जी का विशेष लगाव है। कहा क्या शंना है, किस तीर्थ की क्या स्थिति है यह सब उनके

मिरतप्त में रहती है। माँ ब्राह्मण का भी नंदा जी पूज्य मानते हैं। कुरुक्षेत्र में गोपालन केन्द्र, ब्राह्मण धर्मशाला इत्यादि इसी श्रेंखला की एक कड़ी है। किन्तु अन्य सभी वर्णों में भी बराबर रुचि है। जिसके परिणामस्वरुप कुरुक्षेत्र में जाट, अरोड़ सैनी, राजजूत, रविदास, बालगीकि सभी प्रकार के बर्गों के लिए धार्मिक स्थान बने हुए हैं। औ नंदा जी की प्रेरणा से कुरुक्षेत्र विकास मंडल धार्मिक जागुति लाने में सहायक हो रहा है।

#### साहित्य प्रेम नंदा जी:-

श्री नंदा जो को उच्चकोटि का शाहित्य राहित्य बहुत श्रिय है। उन्हें रात दिन अध्ययनशील देखा जा सकता है। उनके पास अमूल्य पुस्तकों का भड़ार था जो उन्होंने मानवधर्म मिशन के पुस्तकालय में शदान कर दिया है। धार्मिक एवं दार्शनिक पुस्तकों से आपको विशेष लगाव है। अर्थशास्त्र का उन्हें विशद ज्ञान है। श्री नंदा जी हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती एवं पस्तों भाषाएं अच्छी प्रकार जानते हैं।

#### भारतीय संस्कृति के प्रतीक नंदा जी:-

श्री नंदा जी के प्रयत्नों से कुरक्षेत्र में कई सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्मेलन हो चुके हैं जिनमें जगतगुर शंकराचार्य, मी आननदमयी, सत्यसांई बाबा प्रभृति उच्चक्रीट के सन्त यहां प्रधार चुके हैं। मानवधर्म मिशन भारतीय संस्कृति का केन्द्र है। कई दुर्लभ प्रन्य इनके पुस्तकालय में विध्यान हैं। कुरुक्षंत्र के ब्रहमसरीवर के दिश्वणी तट पर सप्त ऋषि आश्रम स्थापित करने की शेजना है। आदर्श गोपालन केन्द्र आंचली देखरेख में कुरुक्षेत्र मोहननगर में चल रहा है। आयुर्वेद का श्री कृष्ण आदर्श आयुर्वेद महाविद्यालय आप की प्रेरणा से ही सम्बत्तकापूर्वक चल रहा है। आज इश का नयाध बन निर्माणाधीन है एवं हरियाणा सरकार इसे पूरा संरक्षण प्रदान कर रही है। शुद्ध औपोधियों के लिए आन द्वारा प्रस्तावित आयुर्वेदिक फ्रांसी सफलतापूर्वक चल रही है। शुद्ध औपोधियों के लिए आन द्वारा प्रस्तावित आयुर्वेदिक फ्रांसी सफलतापूर्वक चल रही है।

### कुरुक्षेत्र विकास मंडल एवं नंदा जी:-

श्री नंदा जी को कुरक्षेत्र विकास मंडल का अध्यक्ष बनाकर स्वयं विकास मंडल धन्य हो एया क्यूंकि कुरुक्षेत्र के तीर्थों के विकास हेतु नंदा जी ही दिव्य शक्ति के रूप में त्रकट हुए हैं। अध्यक्ष बनते ही आप ने सारे कुरुक्षेत्र के तीर्थों को काया पलट देने का दुढ़ संकल्प लिया। परिधामस्वरूप आज कुरुक्षेत्र का ब्रह्मासरोवर एशिया में सबसे वहा सरोवर है। सैकड्रो, अबदूरों, इंजीनियरों एवं आधिटैकटों के सहयोग से पुरे एक वर्ष तक निरन्तर दिन रात कार्य चलता रहा है। चौदह फुट गहरी पिट्टी खोदी गई ताकि इस तीर्थ में पुन| जाई अथवा मिट्टी न जमने पाए। सरोवर के चारों और स्नानघर, वरिक्रमा एवं रैन बसेरे बनजाये गये हैं। इंस पर लगभग वार करोड़ से भी अधिक राशि खर्च हो चुकी है। सतलुज नदी का पबित्र जल इस तीर्थ में मीतियों की भांति स्वच्छ एवं निर्मल रूप में त्रवाहित हो रहा है।

क्योतिसर तीर्थ पर लगमग30 लाख रूपये खर्च करके सुन्दर झील का निभाग हुआ है। सारा तीर्थ नया बन चुका है। सिनिहत, फलगू, कौल के सीर्थ भी नवनिर्धित हैं। अन्य तीर्थों के नवनिर्धाण की योजनायें भी चल रही हैं। नंदा जी को प्रभु दीर्यायु दे ताकि वे इसी प्रकार के अन्य धार्मिक कार्य पुरे करते रहें।

# सिख गुरुओं की कुरुक्षेत्र यात्रा

भारत वर्ष के अन्य तीओं में कुठक्षेत्र ही ऐसा स्थान है जहां विकस्त गुक्जों ने तीथं परम्परानुसार यात्राए की। इसमें पहली जातशाही तीसरी चौथी, छठी पातशाही, आठवीं और दसवीं पातशाही के गुरुद्वारे हैं जिन्हें आधुनिकतन भव्य एवं सुन्दर करने में बावा जीवनिसह का पूरा हाथ है। पांच गुरुद्वारों की इमारत है। जहां पर स्थानीय गुरुद्वार हंग्यक कमेटी थानस्त का मुख्य कार्यां वर्ष पातश्य है। सभी गुरु पर्व धार्मिक दिन संक्रांति, अमानस पूर्णपाशी इत्यादि धृय-धाम एवं उत्साद से मनाये जाते हैं। गुरु हरगोविन्द साहित की शोभायाता उनक जन्म दिन पर वार्षिकोतस्त्र के स्प में मनाये जाते हैं। गुरु हरगोविन्द साहित की शोभायाता उनक जन्म दिन पर वार्षिकोतस्त्र के स्प में मनाये जाते हैं। गुरु हरगोविन्द साहित की शोभायाता उनक जन्म दिन पर वार्षिकोतस्त्र के स्प में मनाये जाते हैं। गुरु हरगोविन्द साहित शोभायाता किसाली जाती है। दीवान सजाये जाते हैं। अखण्ड पाठों की लड़ी लगती है। गुरु का प्रसद लगर इत्यादि बांटे जाते हैं। इस उत्सव में पाग लेने हेतु हजारों अद्यानु हरियाणा, पंजाब, लखनऊ, रामपुर, बरेशी, देहली, बन्चई व इन्दीर से आते हैं।

#### स्थानीय प्रवन्धक कपेटी की उपलिध्याँ :-

मुरुद्धारा छेर्ची पातशाही में आवास एवं भोजनालय का विशेष शबन्ध है। यहां पर प्रात| सांय अनेक सांगियों द्वारा शब्द कीर्तन की समस्यी वाणी प्रवाहित होती रहती है। युरुद्वारे की हथावी आय हेतु कुछ प्रकबी दुकानों का निमाण किया गया है। एक की डिल्पेन्सरी भी छोली गई है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों मरीब लाभ प्राप्त करते हैं। उक्त संस्था द्वारा स्थानीय गुरुनानक माइल स्कूल भी चलाया जा रहा है। भविष्य में भामिक पुम्तकालय, अजायवचर एवं कन्या उच्च विद्यालय छोले जाने की भी योजनाएं हैं।

## गुरुद्वारा पहली पातशाही: -

प्रथम गुरु श्री गुरुनानक देव जी (1-69-1538) के कुरुक्षेत्र प्रधारने के प्रमाण में एक गुरुद्वार। सिन्द बटी के नाम से प्रस्थापित हैं। सिन्मख गुरुओं ने धर्म के प्रति श्रद्धा च विश्वास प्रकट किया है। पावन वर्षों पर तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। विशेषकर सूर्य प्रहण के पुनीत अवसर पर कुरुक्षेत्र तीर्थ स्नान करके प्रहण काल में जप ध्यान थ दान पूचन आदि कुनुनों द्वारा असंख्य श्रद्धालुओं को शक्ति ज्ञान च उनदेश दिये हैं। यह गुरुद्धारा कुरुक्षेत्र तीर्थ के दक्षिणी किमारे पर एक उंके टीले पर स्थित है।

## गुरु हारा छेवीं पातकाही :--

कुरुक्षेत्र सिम्प्खों के लिए महत्वपूर्ण धर्मस्थली है। श्री गुरु हरगोविन्द जी की कुरुक्षेत्र में की गुड़े बाजा के स्मृति रूप में पेहोचा रोड़ पर ताजिहित तीर्थ के समीप गुरुद्वारा छेची भातशाही

का निमाण किया गया है। यह कुछक्षेत्र में सर्वोत्तम गुरुद्वारों में से है। प्रारम्भ में यह एक छोटा सा गुरुषर था किन्तु मीरे मीरे बढ़ते बढ़ते आज एक विशाल गुरु संस्थान के रूप में उत्तर कर सामने आया है। सारा गुरुषर संगमरमर द्वारा त्रिमित किया गया है। सुन्दर सरोवर का निमाण हो चुका है प्रत्येक गुरुपर्व पर यहां मेला लगता है जिसमें देख देशान्तर से लाखों अद्धालु भाग लेते हैं। शिरोमाण गुरुद्वारा अवन्यक कमेटी द्वारा इस गुरुद्वारे की समुचित व्यवस्था की जाती है।

गुरुहारा पांचवी व सातवीं पातशाही:-

यह दोनों गुरुद्वारे एक ही स्थान पर कुरुक्षेत्र स्टोकर से थानेतर नगर की और आते हुए मार्ग पर बांई ओर बाल्योंकि बस्ती के निकट स्थित है। गुरुद्वारे के सुन्दर भवन बनाए गये हैं।

नौयीं पातशाही:-

धानेसर नगर एवं कुरुक्षेत्र भूनि के अति प्राचीन एवं पावन तीर्थं पर श्री रुधाणीश्वर महादेव मन्दिर के समीप नौचे गुरु तेगवहादुर जी का गुरुद्वारा एवं सुन्दर भवन बजा हुआ है।

#### 'दसवीं पातशाही: -

कुरुक्षेत्र रारोकर के उतर पश्चिमी तट पर दसनें गुरु श्री गोबिद सिंह जी महाराज ने अपना पड़ाव किया था। और तीर्थ में स्नान ध्यानादि धार्मिक कृत्य किए थे। इसके परिणामस्वरूप उनकी स्मृति में एक गुरुद्धारे का निषाण हुआ है। कहते हैं कि गुरुजी एक बिद्धान पंडित श्री मनीरान जी के यहां भिलने उनके बर मोइल्ला सीदागरान (रामगली) में गये थे और पंडित जी को एक फरमान ताम्र पत्र पर लिखकर दिया था जो आज भी देखा जा सकता है। पंडित जी के घर पर एक गुरुद्धारे का निमाण हुआ है। इस परिचार को चृद्ध पहिला रामदेवी है उनके बंशज पर हरिचंद, ताराचंद, पंठ राविधर, पंठ नीलधर व श्रेमचंद आदि सपरिवार हैं जिनके पास यह तम्म पत्र सुरक्षित है।

इस प्रकार विभिन्न गुरुओं ने जैसे नानकदेव, (1469–1538)हित्तीय गुरु अमरदास जी (1552–1574)हिनीचे गुरु रामदास जी, (1574–1581] पंचने गुरु हरगोविन्द (1606–1644) छटे गुरु हरराय जी ने (1644–61) सातने गुरु हरकिशन जी ने 1661–64 नवें गुरु तेमबहादुर जी ने 1664–75 दसने गुरु गोविन्दिस जी (1675–1708) की गई यात्राओं को याद में विभिन्न गुरुद्वारे बनाये गये हैं। रिस्कल गुरुओं ने हिन्दु धर्म के सिद्धानतों के अनुसार हमारे सभी तीओं की, विशेष धार्मिक पन्नों पर जैसे सूर्यग्रहण, सोमानती अमाजास, धैक चौदस पर यात्राएं की हैं और हमारे तीथों की पूरा सम्मान दिया है। इन्हों लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होकर कृतकृत्य हुए हैं क्यूंकि उनकी वाणी में सच्चाई थी, परस्पर प्रेम व सद्भावना का प्रचार था उनकी शिक्षाएं हमारे धार्मिक सिद्धानतों पर ही आधारित थी। उनकीपरम्बराएं उन्ह थी। इसीहिएए आज भी के समस्त हिन्दुओं जाति में समान रूप से पूजनीय हैं। उनके

गुरुद्वारें तीर्थ स्थानों के अल्यन्त निकट हैं। मन्दिर और गुरुद्वारे में एक जैसी श्रद्धा का भाव परिलक्षित जोता है।

इस प्रकार कुरुबोज लिक्खों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। लगभग सभी गुरुओं ने इस धार्मिक पवित्र स्थल की बाजाएं की हैं। प्राचीन तीर्ध पर प्रतिद्ध संत गुन्तव सिंह जी ने बहुत से धार्मिक प्रत्यों की रचना की। सारवती तट पर भाई सन्तोप मिह जो ने कई छन्यों का प्रणयन किया। महाराजा रणजीत सिंह ने भी यहां के मन्दिरों को अतुस्त धनराशि देकर इनका निर्माण करवाया।

\*\*\*\*\*\*\*\*

# कुरुक्षेत्र-एक ऐतिहासिक दूष्टि

पुण्यभूमि कुरुक्षेत्र का इतिहास शताब्दियों से चली आ रही सत्य सनातन, धार्मिक, पीराणिक एवं एतिहासिक परम्पराओं से जुड़ा हुआ है। एक और जहां यह भारतीय संस्कृति का उद्शम और आध्यात्मिक चिन्तन का अचीनताम केन्द्र रहा है वहां इसका झैतहास भी अति आचीन है। इसका अतीत बहुत हो समुञ्जवल धम धान्य से परिपूर्ण एवं ज्ञानगरिमा सम्बद्ध रहा है।

सृष्टि के आदिकाल से ही कुरुक्षेत्र भागिक अनुष्वानों एवं त्राचीन आर्य सम्यता का जनसभाल रहा है। स्वयं प्रजापित प्रहा ने यहां अनेकों यज्ञ किए तब यह ब्रह्मवेदि पर इल चलाकर कुपकों को कृषि कार्य को बेसणा दी। चामन पुराण में विस्तृत वर्णन एक रुपक के माध्यम से पुराणों की अंतकार शैली में इस पटना का विवरण दिया प्रथा है। वहाँ पहागज कुरु के अभ्यान, पातनपर्म, तम, सत्य, दचा, क्षमा, शील, दान, योग ब्रह्मकर्य इत्यादि की भी व्याख्या हुई है। परन्तु कुस्क्षेत्र का इतिहास एवं सांस्कृतिक परण्यत्य इसमानों से भी प्राचीन हैं। वहां पर प्राक इक्ष्णा (2500–200) ई० पूर्व) इक्ष्णा (2200–1800 ई० पूर्व) संस्कृतिक कुछ आदि ऐतिहासिक स्थल प्रकाश में आये हैं। कुरुक्षेत्र विरचविद्यालय में भारतीय पुरावत्व विभाग सर्वेक्षण ने वहां क्रमक। दीललपुर, मिर्जापुर व भगवानपुर नामक उत्तर इक्ष्मम कालीव (ई० पूर्व) १९००–1500) स्थलों उत्त्वनत किया है। इन प्राचीन भगवानपुर में भागवारों में हमें कुरुक्षेत्र के पुराकालीन इतिहास का विवरण जिलता है जो कि ईश में 1800 वर्ष में सिन्धु सम्यता से मिलता जुलता है।

कुरक्षेत्र का इतिहास शहुत प्राचीन है। यही पर ब्रहमा ने यह किया व सृष्टि की उत्पत्ति की, अगलेद में वर्णित महाराज पुरुषोत्र में अगलेद में वर्णित महाराज पुरुषोत्र में है महाराज कुर ने कर्णण यह किए। शर्यणावत (प्राचीन कुरक्षेत्र प्रेरं) का सरोवर के समीप धी इन्ह ने वृतासुर का वध किया, नहींपें दक्षीच ने इन्ह को ऑस्थ दान में दी, सुन्द उपसुन्द नामक राक्षतों ने वहां राज्य किया, परशुराम व भीम्त का युद्ध हुआ। आयों व अनायों के बीच लहाईयों भी इन्हों मेंदानों में हुई। इसी धीव में कींग्र का पायतों के बीच अलंबकारी चुद्ध हुआ और वही योगेशवर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का शाशवत सिदेश विपादपुक्त अर्जु न को गांडीव उठाने के लिए अर्थात कर्मभोग हेतु शेरित किया। सारे विश्व के दार्शनिक बिन्तन को वये आयाम एवं नवीन दिशा देने में कुरक्षेत्र का गाम सर्वोपिर है। जहां स्वयं योगेशवर परख्या ने ज्ञान क्योति का प्रवाश किया हो उसकी ऐताहरसकत अधिदाध है। गीता के प्रत्यंक अध्या के अन्त में, उपनिपद, ब्रह्माविधा, योगशास्त्र का पुन| पुन| उरलेख आया है। किससे स्पष्ट होता है कि गीता का दार्शनिक चिन्तन हमारे वेद, शास्त्रों एवं समानन परम्पराओं के अनुकूल है। डाठ स्पश्च चन्न नकृपदार के अनुसार एवं अन्य प्रसिद्ध विदानों के अनुकूल है। डाठ स्पश्च चन्न क्यून्यार के अनुसार एवं अन्य प्रसिद्ध विदानों के अनुकुल है। डाठ स्पश्च चन्न क्यून्यार के अनुसार एवं अन्य प्रसिद्ध विदानों के अनुसार श्रावण ग्रन्थों की स्वना भी कुरुक्षेत्र में हुई। शतवध ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र में अनुसार श्रावण ग्रन्थों की स्वना भी कुरुक्षेत्र में हुई। शतवध ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र में अर्थारा श्रावण ग्रन्स में अर्थारा श्रावण ग्रन्स में अर्थारा श्रावण ग्रन्स में अर्था भी अर्थारा श्रावण ग्रन्स में स्वर्ण स्वर्ण भी अर्थारा श्रावण ग्रन्स स्वर्ण स्वर्ण में कुरुक्षेत्र में हुई। शतवध ब्राह्मण में कुरुक्षेत्र में अर्थारा स्वर्ण स्वराण स्वर्ण स्वर्ण में कुरुक्ष स्वर्ण में कुरुक्षेत्र में अर्थारा स्वर्ण स्वर्ण

इन्द्र, सोप, मध्य, विष्णु और विश्व देवों की यह भूमि कहा है। इसी ग्रन्थ में पुरुखा व उर्वशी की प्रेम गाथा के वर्णन में कुरुक्षेत्र का वर्णन प्राप्त है। प्राचीन साहित्य में यह प्रेम कथा अत्यन्त लोकप्रिय रही। प्रराधेद से लेकर महाकवि काल्दिसर तक इस का प्रभाव बना रहा। इस प्रकार कुरुक्षेत्र वर्षभूमि, कर्मभूमि के साथ साथ प्रेमभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध रही है।

वैदिक काल के बाद मुद्धकाल में भी कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्परा अक्षुण्या रही। मुद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में अर्थात ईसा से 500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र तरकालीन सोलह महाजनपदी में से एक था और इसे कुरुवनपद कहते हैं। बीद्ध ग्रन्थों में भी कुरुओं के धन्म और शील की पर्याप्त चर्चा मिलती है। गीतम बुद्ध ने भी एक बार कुरुक्षेत्र तीर्थ का ध्रमण किया ऐसा उल्लेख पाणिनी अप्टाध्यायी में मिलता है।

चन्द्रगुष्त पौर्ध के काल में कुंग्ल्केत्र पुन; त्रकाश में आया एवं इसका महत्व शद्धा। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज जिन्होंने खेल्युकस के काल में भारत भर का प्रमण किया। अपनी खाता विवरण में कहा है —— "सरस्वती तट का वह प्रदेश जिसे कुल्क्षेत्र कहते हैं रमणीय एवं शान्तिगय है। कला और विद्या राज्य की छत्रछाया में फलफूल रहें हैं।"

इस प्रकार मीर्यकाल ने यह मगध साम्राज्य में सम्मिलित था। गुप्तकालीन कुरुक्षेत्र का वर्णन कवि जिस्सोमण कालिदास की अभरकृति भेषदूत में मिलता है——

> ब्रह्मावर्तं जनपद्मं य छामया गाहमानः क्षेत्रं क्षेत्रं प्रधनिषशुनं कौरवं तत्भजेचाः राजत्थानां सितशरदातैः यत्र गाण्डी व बन्धना यारा पातैस्तविषत्रं कपलान्यश्च वर्षमुखानि। मेघदुत।49

तदुपुरान्त ब्रहमार्क्त देश में छाया रूप में प्रवेश करने वाले, (यक्ष) तुम वहां पर कौरव पाण्डवें। का युद्ध हुआ उस कुछक्षेत्र में जाना। जैसे तुम कमलों पर असंख्य जलवात बरसाते हो वैसे ही मांडीवधारी अर्जु न ने सामने खड़े हुए राजाओं के अंगों पर सैकड़ों तीक्ण तीर बरसाये थे और उनके प्रार काट दिये थे।

> हित्वा हालकप्रितत रसां रेवती लोचनाकडठ बन्धु प्रीया समर विमुखो लाङ्गली याः सिथेखे कृत्वा तासमाध्रिगमर्गा सौम्य सारस्वतीना मन्तः शुद्धस्त्वमपि श्रविता वर्णमात्रेण कृष्णः

अर्थात केवल कौरव एवं पांडवों पर समान स्नेह होने से किसी भी पक्ष में युद्ध न करने वाले बलाम भी ने अपनी अत्यन्त प्रिय वह जिस से खेती की आखो का बिह्न निकलता है ऐसी

सुरा को त्याग जिस सरस्वती का सेवन किया, उस सरस्वती का जल तुम भी सेवन करना ऐसा करने से काले रंग के होने पर भी तुम भीतर से शुद्ध हो जड़जोगे अर्थात तुम्हारा मन निमल हो जाएगा।

कुरक्षेत्र में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप से यह सिन्द होता है कि बौद्धों के लिए भी यह पनित्र धार्मिक स्थान था। चीनी यात्री हयूनसांग ने इस स्तुप का विशेष वर्णन किया है। उनके अनुसार इसमें तथागत के पवित्र अवशेष सुरक्षित थे। अशोक ने यहां धर्ममहाराजाओं की नियक्तियां की और अपने एक अभिलेख में इस सम्बन्ध में विशेष आदेश जारी किए। मौर्यसाम्राज्य के पतन के बाद इस प्रदेश पर यवनों का अधिकार हुआ। शृंगों के समय में यह प्रदेश प्रच मगध के अधिकार में आ गया। बौद्ध साहित्य में श्रृंगकालीन राजा पुण्यमित्र के काल में स्थालकोट तक उनके प्रधान का वर्णन मिलता है। पुन| कृपाणों की मुद्राओं में इस प्रदेश का अधिकार उनके अधिकार में सिद्ध होता है। समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त विक्रमहित्य के साम्राज्य में कुरुक्षेत्र सम्मिलित था। हुणों के आक्रवण का भी इस बदेश ने सामना किया। छडी शताब्दी के उतराई में थानेश्वर में बर्धनों के उत्थान के साथ, कुरुक्षेत्र की गरिमा की चार चांद लग गये। कब वह धर्म एवं संस्कृति के केन्द्र के अतिरिक्त राजनीति का फेन्द्र भी वन गया। राजकवि वाण ने वर्धनी के इस ध्रदेश की आधिक सम्पन्नता का, वीद्धिक साहिरियक एवं नैतिक उप्रति कर सुन्दर वर्णन किया है। उस समय इस प्रदेश का नाम श्री कण्ठ जनपद था जिसकी राजधानी रूथाणीश्वर थी। यहां के ग्राहमण और अन्य वर्ग अपने आचरण एवं व्यवहार की शुद्धता के लिये प्रसिद्ध थे। यहां की सामाजिक व्यवस्था कृतयुग की याद दिलाती थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि, उपलन, सिंचाई की व्यवस्था, गोधन तथा नगरवासियों के चरित्र का राजीव वर्णन हर्पचरित से प्राप्त होता है। बाग धड़ लिखते हैं:--

प्रज्जवित इचनकुण्डी तथा वैदिक मन्त्री से ओव्योत वहां के धार्मिक परिनेश में पाशुपत धर्म का विशेष अचार था। स्थाणीश्वर में मुनियों के तपीवन रसिकों को संगीत झालायें, विद्यार्थियों के गुरुकुल, विद्यार्थ की विद्यार्थियों, चारणों के महेत्सव सभी प्रकार के समाज थे। शास्त्रीय जीवी गायक, शिल्पी व्यापरी, बौद्ध थिथू सभी लोग थे। यहां के आस पास का प्रदेश इतिहास तथा शृति परस्परा से बहुत प्राचीनकाल से प्रसिद्ध था। यह प्रदेश बहुत ही समृद्धशाली था। इसमें हरें भरें उपवन, सुन्दर कुन्ज, अञ्चपूर्ण श्रेष एवं फलों से भरें उग्रान थे। देश के निवासी मुख झानित से जीवन यापन करते थे। सभी प्रकार की आवश्यक अस्तुएं प्रभुर मात्रा में उपलब्ध थी। लोग पुण्यात्मा थे, अतिथि सत्वर का भाव आवश्यकता से अधिक था। अधर्म, वर्णशंकर, विपति एवं व्याधि का कहीं गम न था। सत्य के विज्ञासुओं तथा सांसारिक सुख की कामन करने वालों को समान सुविधाएं थी। ऋष्यभी व्यापारियों तथा विद्वानों सभी के लिए यह प्रदेश प्रिष्ट था लोग सांसार कला प्रेमी भी थे। धार्मिक आचरण की पूरा सम्मान देने थे।

चीनी यात्री हमूचसाणे ने, जो उस समय भारत आया था। अत्यन्त प्राचीन समय से चली था। रही इस प्रदेश की धार्मिक पवित्रता का उल्लेख अपने सावागृत में किया है वह भी इस प्रदेश की धार्मिक पवित्रता का उल्लेख अपने सावागृत में किया है वह भी इस प्रदेश को धार्मिक कहता है और महाभारत युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। भगवद्गीता से पिलते जुलते एन्थ का भी उल्लेख है विरामें कर्म आधागमन ज्ञाम मुक्ति तथा स्वर्धन पालान का अपदेश है। हर्गवर्धन की मुक्तु के पश्चात नवीं शताब्दी में यह प्रदेश प्रतिहार साखाव्य के आधिपत्य में था। प्रतिहारों के शासनकाल में एधुदक बोड़ों के ध्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र बना। यहां पर प्राप्त प्रतिहार सप्राप्त के स्वर्धन में अभिलेख में इस प्रदेश की तींमरवंश के साधनका में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में कुल्कीत और उसवीं पायननदी सरकारी का भी वर्णन है। ऋषि युनियों के निवास स्थान के कारण इस प्रदेश को पाणे का बिनाशक कहा गथा है और सरकारी के प्रयास अल्ला की संस्वार सागर की पास कराने वाली नीवा अथवा देवलोक ले जाने वाले रथ से उपमा दी गई है।

ग्यारची शताब्दी में इस प्रदेश पर तुर्कों का आक्रमण हुआ एवं इस तीर्थ की शोभा में हारा हुआ किन्तु 12थीं शताब्दी में चौशानों के शासन में यह प्रदेश पुन | कर्तात पथ पर अध्यस्त हुआ। पुन; तराबही के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद कुशक्षेत्र मुस्लिम शाराकों के अनक अक्रमण इसे सहने पड़े। राम्राट अक्रमर जब दूसरी बार (1567) में कुश्क्षेत्र आये तो उस समय सूर्वग्रहण का मेला लगा हुआ था। थानेश्वर के प्रसिद्ध सूर्ण संत कुतुब जलालडदीन अक्रमर के समकालीन थे। जिनसे उसने दी बार भेंट की। प्रथम भेंट 1556 में तथा दितीय मेंट 1581 में अचुलपजल उनके साथ थे। इसी परभ्यत में आगे शेख चेहली बारतांविक नाम (अब्दुर रहीष) वन्नरी हुथे जो संसवत | शाहजहां एवं दाराशिकोह के समकालीन थे। स्थानेश्वर में इनकी सन्ताधि परमा संगमरमरी गुण्डज वाला मकवार आज भी शेष चेहली के मकवार के नाम से विख्यात है। इसे उत्तर पश्चिप भारत में सर्वाधिक अक्रमर्थक एवं मनोरम स्मारक कहा जाता है।

सदनन्तर पेदबी शताच्दी में प्रिक्च मुख्यों गुरुनानक, तेमबहादुर, गुरुरायदाश इस्साव इत्यादि ने कुरक्षेत्र की बाऊएं की जिनकी स्मृति में यहां गुरुहारे बने। इस प्रदेश ने अनेक उत्थान व पतन देखे हैं। परन्तु इसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बरावर बना रहा। सूफी सम्प्रदाय के साधक कुतुब जलालउदीन इसी थानेश्वर के निवासी थे।

अठाहरवीं शताब्दी में अहमदशाह एवं वादिरशाह के आक्रमणों से इस भूषि को अपार शित हुई जिसके भरिणानस्वरूप 1850 ई॰ में यह प्रदेश अंग्रेज़ों के शासन में चला गया। बीरावीं • शताब्दी में अर्थात 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो बहुत से हिन्दु भाई यहां आकर बसे। उनके लिए यह अत्यन्त पुनीत एवं सम्मान का अवसर था। कई सन्तो ने भी इस पुण्यभूमि में शरण ली। एवं इस प्रदेश में धार्मिक वातावरण पुनः उत्पन्न हुआ। कुरुक्षेत्र जीणींद्वार स्विति ने कुरुक्षेत्र तीर्थ के पुनीनर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। वे कुरु सीमा तक अपने उद्देश्य अर्थात हिन्दुओं के पश्चित्र तीर्थ पर विश्वास करने में, उनकी रक्षा करने एवं जीणींद्वार करने में

सफल हुए। इसका मुख्यालय गीताभवन कुरुक्षेत्र था। यात्रियों की सुविधा हेतु यहां पर धर्मशाला बनकाई गई सुन्दर मन्दिर बनकाया गया एवं तीओं के महत्त्व को दर्शाने हेतु पुस्तकालय एवं "कुरुक्षेत्र दर्शन" नाम से पुस्तक भी अनाई गई। तीथों पर जनता की सेवा हेतु प्याऊ एवं लंगर भी लगाए गये। क्री चिकितसालय इत्यादि का भी अवन्ध किया गया।

किन्तु कुरुक्षेत्र को कायाकल्प का वास्तविक क्षेत्र आदरणीय परम श्रद्धेय गुलजरी लाल जी नंदा अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विकास पंग्रहल को जाता है। वे वास्तव में राजिर हैं जिन्हें आपत कर यह धर्मभूमि भी धन्य हो गई। उनके अधक प्रयत्नों से, इस लीड़ का जो रुप उभरा है उसे देखते हो बनता है। तीखें के प्रांत धर्म के प्रति पूर्णक्रपेण समर्थित नंदा जी ने केवल हरियाणा सरकार से सहयोग लेकर तीथों का सुधार करवाया है वरन कारखेत्रा द्वारा लाखें श्रद्धालुओं को सुवर्ण अवसर दिया है कि वे अपने हाथों से इल पुण्य भूमि को श्रद्धालुख्य समर्पित कर सकें। जहां नर्षों पूर्व कीचड़ गारा व मिट्टो से भरपूर अप्पड़ नुमा तालाव थे वे आज एशिया में सबसे बड़ा सरीवर है। निरन्तर स्वच्छ जल सतलुज से आ रहा है एवं देश विदेश से हजारों पर्यटक एवं भक्तवन अपने आप को उस महापुरण का प्रत्नी मान रहे हैं जिन्होंने इन तीथों को अत्याधुनिक डंग से सजाया संवाता है और हमारी धार्मिक आस्था को आधारणिलामें सदुढ़ की हैं।

# "कुरुक्षेत्र माहात्म्य"

भारत तीर्थ प्रधान देश हैं। इसका इतिहास अपने प्राचीन परिवेश में अपर कथाएं संजीए हुए हैं। इसके चारों थाय, सातों पुरियां, यंगा यमुना सरस्वती, गोदावरी, सिन्धु कावेरी, नगेदा सातों नोंदयों के कण कण में भारत देश की प्रहान सम्बता संस्कृति एवं धावात्मक एकता सामाविष्ट है।

समस्त भारत बरेश आधीनकाल से ही अनेक क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। जैसे कुरक्षेत्र, इनक्षेत्र सोराष्ट्र क्षेत्र आदि। समक्त क्षेत्रों में कुरक्षेत्र इसलिए श्रेष्ट है कि सुविट रचना के समय मधुकैटवादि राक्षसों के वध से धरती को राक्षसों की मेद से बचाया, वहीं पावन धारा कुरुक्षेत्र है।

पीराणिक प्रश्यों में मुक्ति के चार उत्ताय बतलाए गन्ने हैं -- बद्धाशानी होना, गया जी में स्नान करना, उत्तरायण में प्राण त्यागना एवं कुरुक्षेत्र में बास करना यह चार प्रकार की मुक्ति स्नृतियों से अमिमत हैं इसमें दो मुक्ति ब्रह्म शान और कुरुक्षेत्र बास ही है। अर्थात ब्रह्मजानी और कुरुक्षेत्र वासी बीव ब्रह्म समान हो होता है। अर्थात वह पुनः मृत्युलोक में नहीं आता।

शुकसुधाधागर में भी उल्लेख आता है कि गया में आद करना, उतरावण पक्ष में नरण स्पर्श पद की मुक्ति है। वहां से पुन| लौटकर नहीं आना पड़ता किन्तु कुस्क्षेत्र में बास करने वाला अली अशुद्ध नहीं है वह मरने के बाद मुक्त हो जाता है।

मीता मैं अर्जु न ने श्री कृष्ण भगवान से यही सन्देश व्यक्त किया है कि हे प्रमु आप तो अर्न्तपामी है स्वयं नरनायाणवतार हैं कृषवा यह बतलाइये कि अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो वह महान विवाशकारी व भंगकर होगा और संभवत | ही इसके बाद किसी की किया कर्म हेतु कोई वसे और वगैर किया के गित कैसे होगी। तब तक मृतक प्राणियों का क्या बनेगा और आपने स्वयं यह बरदान दिवा था कि जो प्राणी कुरुक्षेत्र भूमि में प्राण त्यरगेगा वह सीधा स्वर्ग को काएगा। तो भगवान बोले कि ऐसा ही होगा। कुरुक्षेत्र भूमि में शारीर त्यागने वाले के फूल भी किसी तीर्थ में प्रवास करने की आवश्यक्ता नहीं। उसे विश्वय ही मुक्ति प्राप्त होगी।

## ब्रहमज्ञान गया श्रांद्ध गोग्रहे परणं तथा। वास: पुसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिककाचनुर्विधा।

ब्रहमज्ञान होना, गया में श्राद्ध करना, गौशाखा में मरना, एवं कुरुक्षेत्र भूमि में वास करना, यह चार प्रकार वहे मुक्ति श्रुति एवं स्मृतियों में अभिमत है। इन में दो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान और कुरुक्षेत्र वास विदेह मुक्ति है अर्थात ब्रहमज्ञानी और कुरुक्षेत्र निवासी जीव ब्रह्म तुल्य हो जाता

## धर्मधेत कुरुधेत

है।" न स पुनरावतीते" इस श्रुति के अनुसार वह जीवन पुनः संसार में नहीं आता। गीता में भी उल्लेख है —-

#### ईंद ज्ञानपुपासित्य मभ साधर्ष्यागता। सर्गे ऽक्ष्य नोप जायन्ते प्रलये न कथान्ति च ।।

गया श्राद्ध और गौशाला में मरण स्वर्गपद मुक्ति है अर्थात पुण्यक्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से पुन: मृत्युलोक में नहीं आता शंकरोपाध्याय ने लिखा है ——

### भंगायां हि जलेमुक्तिविशिणस्यां जले स्थले कुरुक्षेत्रे त्रिथामुक्तिरन्तरिक्षे जले स्थले।

अर्थात गंगा जल में, काशी के जल एवं स्थल में तथा कुठक्षेत्र के जल स्थल एवं अन्तरिक्ष वास में मुक्ति है। महाभारत में भी --

## ब्रह्मवेदि कुरुक्षेत्रं पुण्यं ब्रह्मिष क्षेत्रितम् । तरिगन्वसन्ति थे धीराः न ते शोष्याः कदावन् ।।

कुरक्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुप शोचनीय नहीं हैं वे मुक्त हो जाते हैं! कुरुक्षेत्र भूमि में करने वाला का फिर जन्म नहीं होता। इसलिए देवता, ऋषि, गन्धर्यः दिख्य सभी कुरुक्षेत्र में आकर निवास करते हैं। सूर्व चन्द्रमा आदि ग्रहों का भी समय आने पर पतन हो सकता है किन्तु कुरुक्षेत्र में मारने वालों का पुर्नजन्म नहीं होता:-

#### कुरुक्षेत्रे पृत्पनान्तु न भूय: पतनं भवेत् । अतो देवर्षि गन्धवी तत्क्षेत्रे वसनोत्सका: ।।

## देवभूमि कुरुक्षेत्र

त्रत्येक राष्ट्र एवं जाति का गौरव उस राष्ट्र के महान पुरुषी, वार्षिक परम्पराओं एवं ऐतिहासिक तीर्थों पर निर्भर करता है। पुण्यातमा महापुरष वहां जन्म लेते हैं अथवा जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं वह स्थान तीर्थ वन जाता है। यह बात धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पर पूर्णतया धरितार्थ होती है। यहां भगवान कृष्ण ने विश्वक्यापी ज्ञान गीता के रूप में दिया। स्वरंध् ब्रह्मा ने यहां गृष्टि रचना हेतु अनेकों यह किए। महान आक्षायों एवं ऋषियों ने सरस्वती के पायन तट पर ऋचांए को। महाभारत का महान ऐतिहासिक युद्ध इसी क्षेत्र में हुआ। अक कुरुक्षेत्र की प्रसिद्धि न केवल भारत में अपितु देश देशान्तर में व्याप्त है। यह प्रशिद्धि जितनी विस्तृत है उतनी ही प्राचीन भी।

देवताओं ने इसी भू—भाग को अपनी सक्ष्मेदि काया। ब्रह्मा जो के बाद अमेक क्रांय एवं जान पिपासु यहां आये और अपने उपासना मुक्त तत्त्व ज्ञान से सारे विश्व को आलोकित किया। यह स्थान आदि काल से ही परम पांचत्र तीर्थ कन गया एवं इसको केन्द्र नानकर युगों से मानव द्वारा उरकर्षकारी कार्यों का संचालन प्रवंतन एवं सम्बाधन हुआ। इस प्रकार पारतीय प्रनीपा कुरुक्षेत्र को हैं। सृष्टि के विकास का आद्यःस्थल मानती हैं। श्रद्धा भी ने विकास क्रम के निमाण की ग्राधना इसी भूमि पर की थी। वेदसीहता शतप्त्य वाहमण ग्रन्थ, उपनिपद पुराण कुरुक्षेत्र की महिना से आपलावित हैं।

कुरकात्र देखपूषि का कण कण भगवद्भाव हो जोत शेल हैं। इस के पन पन पन तीर्थ हैं।
महाभारत एवं वाननपुराण आदि पुराणों से प्राप्त विवसण के अनुसार वहां वर अता तीर्थ हैं।
अर्थात कुरुकांत्र के चतुर्दिक तींथ स्थान हैं। इसकी नामाचली एवं सांक्षिप्त विवसण पारिकाट
में दिया गथा है। वर्मकेत कुरकोत्र की सहिमा का मुशोगात एवं उत्सवन महाल उनींगव्दी,
पुराणों वर्मशार ही में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गथा है। यह तींथों में तीर्थराज का स्थान पहण
किए हुये हैं। इस तीर्थ की भूमि, जल एवं वायु की महिमा अन्त है। इस तींथ की पता स्थान गही
कहां महींय गुण्यभूमि है देखपूर्ति है एवं मुक्ति प्रदायिगी है। इस क्षेत्र में कोई भी ऐता स्थान गही
जहां महींय गुण्यभूमि है देखपूर्ति है एवं मुक्ति प्रदायिगी है। इस क्षेत्र में कोई भी ऐता स्थान गही
जहां महींय गुण्यभूमि है देखपूर्ति है एवं मुक्ति प्रदायिगी है। इस क्षेत्र में कोई मा ऐता स्थान गही
जहां महींय गुण्यभूमि है देखपूर्ति है। एवं मुक्ति प्रदायिग है। इस क्षेत्र के उत्पत्ति वा केन्द्र है
सारे विश्व में इससे प्राचीन ऐतिहासिक गाँरव सम्पन्न भूमि अन्यन कोई नहीं। जावालि
पुति के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां पर ब्रह्मा से लेकर इन्द्र तक समस्त देखता यह करते रहे
हैं जिसके संदर्भ से ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

महार्षि मन् इसे सरम्बती एवं इपन्यती के बीच की शूपि ब्रह्मावर्त मानते हैं। महाभारत के अनुसार इस बीथ में स्नान करके जो मनुष्य उसको अरवमेश जितेन्द्रय सेव ब्रह्मचारी रहता है। उसको अरवमेश जितेन्द्रय सेव ब्रह्मचारी रहता है। उसको अरवमेश महा का का कल मिलता है। तथा वह समस्त पाने से मुक्त हो जाता है। पृथ्वो स्वर्ण एवं पातान, इन तीनी लोकों में सर्वश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र है। पुण्य संस्थित श्री पंगा जी के जला एवं बल में परन्तु धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के जल, बल एवं अन्तरिक्ष में मृत्यु होने से मुक्त प्राप्त होती है।

देवभूमि कुरक्षेत्र की वायु से पैसी की धूलि उड़कर जो मनुस्य के शरीर पर चड़ती है तो पापी मनुस्य भी परम गति की प्राप्त करता है। वायुपुराज के अनुसार कुरुक्षेत्र जारी युगी का तीर्थ है। जय अहादि देवताओं ने सत्तयुग में सुष्टि के आदि में इस स्थान पर यज्ञ किया तो इस शृति का जाम जहम्बेदि था। वेता में भगवान परशुराम ने श्रीवर्धी कर बीध किया तो इस समहर कहा गया। इत्यर में कुरु राजा ने यज्ञ दान एवं मोक्ष वर्धी प्राप्ति हेतु इस भूमि का कर्पण किया थी इसे स्मन्त तथा पांच प्रसिद्ध लांधी भी इसे स्मन्त तथा पांच प्रसिद्ध लांधी भी भी (श्रीवर्धित) ब्रह्मसर, स्थानेश्वर स्थानेश्वर वर्धी प्राप्ति होरे के व्यवस्थ करा जाता है। अह | यह तीर्थ वर्धी पुन्ती का तीर्थ है। होरेक्षेत्र, स्थानेश्वर हरिश्वरा, इसी प्रस्त वर्धी पारी पुन्ती का तीर्थ है। होरेक्षेत्र, स्थानेश्वर हरिश्वरा, देवभूमि, हरिश्वेत्र, इसी प्रस्ता

### धर्मधोत्र कुरुक्षेत्र

भूमि के नाम हैं। हरिक्षेत्र विच्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ, देवधूमि इसलिए कहते हैं। कि यहां देडायलान होने पर मनुष्य देवलोक को प्राप्त होता है।

धर्मभूमि इललिए कहा क्या कि वहां धर्म की अधर्म पर अर्थात मण्डवों को कोरवों पर विजय हुई। दूसरा यहां पर किया गया सुभ कार्य तेरह दिन तक तेरह गुणा होकर फलता है। अत: इस भूमि पर पाप से दूर रहना चाहिए।

देवभूमि के राम्बन्ध में एक दन्त कथा वह भी है कि चुन्दि के आदि में विष्णु भगवान की गाफि से कबल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो विष्णु जी जहां विराजनान थे उस समय वहां भूमि नहीं थी, चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर सुष्टि की रचना की। विष्णु जी वीकड़ी भार कर बैठे हुए थे जितनी भूमि उनके आसन के नीवे थी वह देवभूमि कहलाई। इसके बाहर की भूमि मेदिनी कहलाई।

पीराणिक आख्यान के अनुसार देवों एवं दानवों ने समूद्र वह मध्यन किया। उसके भीतर से अपृत कलाश निकाला। उस अपृत को पीकर वे सभी अगर हो गये। इसी प्रकार हमारे देश में कुछ ऐसे श्रेष्ठ महापुरप प्रगट हुए हैं जिन्होंने अपने हृदय सागर को मध कर उसके भीतर से अपृत कलाश बाहर निकाला है। उस कलाश के अपृत को जो भी पीता है उसका जीवन देवतुल्य हो जाता है, वह अमर वन जाता है।

कुरुक्षेत्र भी नहीं अनृत रुपी कलश है जिसे हमारे देखों, श्विषयों एवं धार्षिक महापुरुपों ने, अपने इदय रुपों सागर को नध कर यह अमृत कलश जनता जर्नादन को मुक्त करने हेतु बनाया है, जो भी इसे पीकर अमर होना चाहते हैं उन्हें यहां निवास करना चाहिए एवं धार्मिक कुन्यों में अपना जीवन लम्भित करना चाहिए। यहाँ इस धर्मक्षेत्र कुल्यों में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। यहाँ इस धर्मक्षेत्र का नावन सन्देश है।

## सहायक ग्रन्थ सूची

1. अमर सिंह संस्कृत साहित्य में कुच्क्षेत्र. 1982 शाहदरा, हेमस्त 2, अग्रवाल, वी.एस. मार्कण्डेय पुराण: एक सांस्कृतिक अध्ययन. 1961 इलाहाबार, हिन्द्रस्तान अकादमी. 3. अप्रवाल, वी.एस. हर्पचरित: एक सांस्कृतिक अध्ययन 1964 पटना, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्। 4. उपाध्यारा, वलेख. पुराण विमर्श. १९४७. वाराणसी, चौखम्बा 5, उपाध्याय, वलेख. वैरिक साहित्य और संस्कृति. 1967. काशी, शारदा मन्दिर। उपध्याय, भगवतंशरण, भारतीय व्यक्ति क्वेप.1976. दिल्ली, आर्य कल्याणय तीर्थं अकं. 1957. गोरखपुर गाँताप्टेस 7. कल्याण; वराह अंक. 1977 मारखपुर गीताप्रेस 9. कोशो, पी.थी. धर्मशास्त्र का इतिहास. 1980 लखनऊ, हिन्दी समिति 10, गौतम, राजेन्द्र भारतीय संस्कृतिः दर्शन एवं सध्यता. 1984 गींद, आंगरा शोध संस्थान 11, जगदीश वरा नन्द महाभारतम्, खण्ड 1–3 1987, दिल्ली, गोधिन्दराम् इंस्तनन्द 12. शा, हृदयनारायण संक्षिप्त कुरुक्षेत्र महातम्य. 1973 कुरुक्षेत्र, मानव धर्म मिशन 13. पाण्डेय, रागतेज आनन्द रामायण. 1988. दिल्ली, चौछन्बा 14, पुरी, वपा भारतीय पिथक कोप. 1988; दिल्ली नेशान्त दक्तिशाम हाउछ. 15. पूरी, प्रभात कुरुक्षेत्र परिचय, 1975, कुरुक्षेत्र, डेरा बाबा अवणनाथ 16. बर्मन, गरेपाल लोकप्रिय गीता. 1984. बनारस, 17. बालकृष्ण कुरुक्षेत्र. १५५5. साहदरा, विश्वविधालय प्रकाशन 18, भाण्डारकर, कार जी, बैष्णव, शैप और अन्य धर्मिक मत 1967, बाराणसी, भारतीय विधा प्रकाशक 19. राय रामकमार वैदिक इंडेम्स. 1961 वाराण्सी, यौखक 20. राय, सिट्टेश्तरनारायण पीराणिक धर्य एवं समाज 1968, इहाहबाद, पंचनद. 21, बस्, गरेन्द्रनाथ हिन्दी विश्व कोप, खण्ड 5.1986, दिल्ली, ची.आर. पब्लिलिशिंग कारपोरेशन. 22. बर्ल्जिय, लक्ष्मीसागर हिन्दी सन्दर्भ कोश .1979. मेरठ, भारतीय सहित्य प्रकाशन. 23. शर्मा, मिरिधर पुराण अनुशीलन, 1.1987, पटना, बिहार राष्ट्र भाषा वरिवद, 24. रामा हारिका प्रसाद चरित्रकोश. 1983, दिल्ली ने. पः हाऊस 25. शर्मा द्वारिका प्रसाद हिन्दी महाभारत. 1988 इलाहाबाद, रामनारायण लाल. 26. शर्मा, रामस्वरूप कुरुक्षेत्र रहस्य, 1930 जींद सनातन धर्म सभा

पौराणिक कोश. 1970, बाराणसी ज्ञान भंडल

27.

28, शर्मा वनमाली दन्त । इरियाणा की बेदान्त परम्परा और बाबा तीतापुरी, 1986, शुरुक्षेत्र, इरियाणा । साहित्य सदय,

29. रामाँ, श्रीराम वास स्वृतियां. 1966 वरे ली संस्कृति संस्थान

30. शर्मा, श्रीराम भविषय पुराण. 1970 बरेली संस्कृति संस्थान

31. रामी, श्रीराम ब्रहमपुराण, 1970 बरेली संस्कृति संस्थान

32. शर्मा, श्रीराम वामनपुराण. 1970 धरेली संस्कृति संस्थान

33. हार्मा, श्रीरामः श्री भगवतपुराण 1970 बरे ली संस्कृति संस्थान

34. सातवलेकर, सभा. महाभारत. 1969, पूचा भण्डारकर

35. सूर्यकान्त वैदिक धर्म एवं दर्शन, 1963, देहली, मोतीलाल बनारसीदाक्ष

पावन धरा पुनीत थांच।

शत शत नमन कोटि प्रणाम।।

धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र इसी

पावन भूमि के नाम।

देव लोक को प्राप्त करें

जो करते देहावासान।। शत शत नमन ----
गंगा के जल से हो मुक्ति,

वाराणसी के जल धल में मुक्ति।

तेरे जल धल अन्तरिक्ष में

बसा है मुक्ति थाम।। शत शत नमन ---
त्रिदेव से सेवित भूमि।

ऋषियों द्वारा पूजित भूमि।

वेद पुराण तेरी महिमा का

करते हैं वशोगान।। शत शत नमन -----



80390

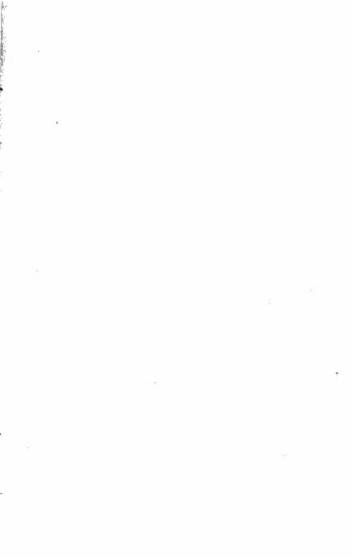

cultural History - KuruBshelia KuruBshelia - cultural History GOVT OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.